संपादक-मंद्रक

वासुदेवसरख चन्नवास कृष्णानंद ( स्वादन )

सूचना

ग्रं चार्षिक विचरण पत्रिका के इस चंक के साथ सभासदा चाँ गा म पहुँचना चाहिए था; किंतु खेद है, कागज न मिलने से वह अभी प्रकाशित नहीं हो सका । कागज की प्राप्ति के लिये निरंतर वद्योग किया जा रहा है। वार्षिक विचरण छपते ही सभासदों की सेवा में पहुँचेगा। आशा है, इस विवशता के लिये सभासद हमें कृपरा खमा करेंगे।

प्रचान मंत्रो

## नवीन पुस्तकें

#### संस्कृत साहित्य का इतिहास

प्रथम भाग-इस प्रथ में काव्यशास के सुप्रसिद्ध रीवि-मंथों एवं कनके प्रयोगाओं के परिषय तथा काल-निर्माय के संबंध में ऐतिहासिक निरूपस किया गया है। पृष्ठसंस्था ३३४। सजिस्स प्रति का मृत्य सवा करवा मात्र।

द्वितीय भाग-इसमें काव्यांथों के विषय, काव्य के मवाजन चीर देतु पर्य काव्य के ताव्या चादि पर विभिन्न चानायों के मतों का मनावैद्धानिक विश्लेक्या चीर काव्य के पंच सिद्धांत रस, चलंकार, रीति, वकोक्ति चौर व्यति का स्पष्टीकरण तथा इनके पाँचों संप्रदायों का चालाचनास्मक विवेचन कर उनका रहस्योद्धाटन किया गया है। पृष्टसंक्या २१४, सकिन्द्र पुस्तक का दास केवल सवा रुपया।

# नागरीप्रचारिगी पत्रिकृत

वर्ष ४०-चंक १

[ नवीन संस्करक ]

वेशास १९९९

#### मानस-पाठभेव

[ लेखक--मानस-मराल भी शंभुनारायक चौबे, बी॰ ए॰, एल-एल्॰ बी॰ ]

रामचरितमानस का मृत पाठ, जिस रूप में गोस्वामी जी के कर-कमजों से संपन्न हुआ था, निर्धारित करना बढ़े महस्व का कार्य है। कितने ही प्रकाशित संस्करणों तथा इस्तिलिखित मंधों से इस कार्य में सहाबता जी जा सकती है। परंतु सभी इस्तिलिखित मंधों का पर्यवेष्णण करना पक असंभव सी बात है और जिस किसी इस्तिलिखित मंध के पीछे पदना अयस्कर भी नहीं।

रामचरितमानस की प्रतिक्षिपि तो गोस्वामी जी के जीवनकास ही में प्रारंभ हो गई थी और जैसे जैसे इस 'वाक वितामनि' का जौहर खुसता गया, लोग इसे अपनाते गए। धन्य थी वह शुभ घड़ी खब कि गोस्वामी जी ने व्यपनी विर पुष्य लेखनी के हाथ में खेकर जन्म-जन्मतिर के पुष्य-प्रताप की कमाई जगत्-कल्याण के निमित्त शब्दमझ के। समपित की थी। रामचरितमानस कं शुद्ध स्वरूप की मांकी जैसी पंडित रामगुङ्गम ब्रिवेदी ने की, जैसी उनके चेला चोपईराम ने की, बंदन पाठक ने की,

१—पं० रामगुलाम क्रियेदी, मुहल्ला गनेशगंज, शहर मिर्जापुर के गहनेवाले, रीवाँ नरेश महाराज रघुराजसिंह के समकालीन, मानस के अनन्य प्रेमी तथा हनुमान्जी के सक्वे भक्त हो गए हैं। ये दिन भर फेरीदारी करते ये और रात्रि में निल्म नियमपूर्वक लोहदी नदी पार करके भी हनुमानजी के दर्शनों के। जाबा करते थे। कहते हैं कि एक दिन भरे भादों की बनी अवेरी रात में जब कि लोहदी की पहाड़ी नदी खूब बाढ़ पर थी—अब तो पूज भी बन गया है—स्योही पंडित जो ने पार करने के लिये कळुनी काछी कि स्वयं हनुमान्जी ने दर्शन देकर पंडितजी से कहा कि 'अब हतना कष्ट न किया करना, के के प्रतिमा रखकर उसी में मुक्ते देखा करना'। तभी से पंडितजी एक छोटे से अनगढ़ पाषाया की प्रतिमा के सामने बैठकर पढ़ते, रोते, हँ सते थे। रामायया की वे बड़ी मुंदर कथा कहते थे, पर कथा कहने का अभिमान उन्हें छू तक न गया था। वे कहते ये कि गोस्वामी जी ने, न मालूम क्या समक्त कर, किस भाव से प्रेरित होकर, इन चौपाइयों के। लिखा था और इनका अर्थ करने में मेरे मुँह से क्या निकल गया उसका ध्यान न करके गोस्वामी जी के हृदय तक पहुँचना चाहिए।

यह एक दु:ख श्रीर लब्जा की बात है कि स्युति-स्वरूप छोड़ी गई हनुमान् जी की प्रतिमा तथा पंडित जी का खड़ाऊँ दर दर मारे फिरने के बाद उनके मकान के एक काने में रख दी गई है। पंडित जी के बाद जिन जिन लोगों ने उनके मकान का नीलाम लिया या खरीदा उनका कारबार नष्ट हो गया श्रथवा उनपर काई अन्य श्रापित आई श्रीर श्राज दिन रामचरितमानस के नाते जो स्थान पूजा-यह होना चाहिए था वह 'मुतहा' कहा जाता है।

> इनका निधन संवत् १८८६ थि॰ (१८३१ ई॰) में हुआ। इंडियन को स्टिन्के पी, मा॰ २२---पृ॰ १२३ तथा १२८ के फुटनोट।

खाका क्ष्मकनकाक ' ने की और पिछले काँटे पे रामकुमार मिन ने की वैसी और किसके मान्य में लिखी है। उन दिनों छापे की सुविधा न थी, प्रेस-प्रकाशक इतने सुलभ न थे, कागज-स्वाही कम थी, चन्यथा वे महास्माग्या गोस्वामी जी का पाठ बांधकर रख गए होते और चाज दिन इतनी घाँचली न दील पढ़ती।

गोस्वामी जी की बाखी का तथ्य जितना उन्हीं के मंथों द्वारा समका जा सकता है उतना और किसी प्रकार से नहीं। किसी मी शब्द, वाक्य, या भाव का गोस्वामी जी ने ऐकांतिक प्रयोग नहीं किया है। किसी न किसी दूसरे स्थान से उनकी पुष्टि, उनका समर्थन और स्पष्टीकरण अवस्य होता है। यदि ध्यानपूर्वक मिलान किया जाय तो गोस्वामी तुलसीदासजी ने सभी प्रकरखों का उपक्रम और उपसंहार इतनी सुंदरता से किया है, एक प्रकार के वस्तु-वर्णन में भिन्न भिन्न स्थलों पर शब्दों की कुछ ऐसी समानता रख दी है कि जिन पर दृष्टि न रखने से होग भटक जाते हैं। कहीं कहीं तो एक मंथ का भाव दूसरे मंथ की सहायता से अधिक स्पष्ट होता है। उदाहरण के लिये नीचे रामचरितमानस के कुछ स्थल दिए जाते हैं जहाँ

१—छाडा खुक्कनछाछ, पंडित रामगुलाम दिवेदी के शिष्य थे। इन्होंने पंडित जी की पोथी पर से एक प्रति लिखी थी। ये काशिराज महाराज इंश्वरी-नारायण सिंह के नवरलों में थे और रामनगर में शुद्धावस्था बिताते थे। पंडित रामकुमार मिश्र गुढ़ मानकर इनकी बड़ी सेवा करते थे। बुढ़ौती और अफीम के कारण पिनकते हुए गुढ़ के सामने हुक्का चिलम भरकर पंडित जी जोहते रहते थे। इद्ध गुढ़ मो शिष्य पर विशेष कृपा रखते थे और कहते थे "स्या करूँ रामकुमार, तुम देर में मिले, सब तो बतलाने की सामर्थ नहीं है, हाँ रामचरितमानस की कुछ मज़क दिखलाए जाता हूँ।" गुढ़ के आशीर्याद से पंडित रामकुमार जी मिश्र अपने समय के कथावाचकों के सिरमीर हुए। उस एक मज़क ने पंडित जी के दृदय के। ऐसा प्रकाशमान बना दिया जिससे आज तक कथावाचकों का समुदाय प्रभासित है। आजकल रामायण की कथा में जहाँ कहीं वास्तविक चमतकार का निर्दान हो उसे पंडित रामकुमार जी की देन समझनी चाहिए।

मिलान न करने के कारण सोगों के। घोला हुआ है और पाठ में गड़-बढ़ी की गई है।

(१) सकह उठाह स्वरासुर मेक । साँउ तेहि समा गएउ करि फेक । शरहशक

सर + असुर = बागासुर - इस अर्थ को न समम कर बहुत लोगों ने 'सुरासुर' पाठ कर दिया है। यदि निम्नलिखित अवतरगों पर ध्यान दिया गया होता तेा 'सरासुर' ऐसा सु'दर आलंकारिक शब्द न बदला जाता।

रावन बाल महा भट भारे । देखि सरासन गवहिं तिथारे । जिनके कह्यु विचार मन मादीं । चाप समीप महीप न जादी । १।२४६।२

रावन थान क्षुआ नहिं चापा। हारे सकल भूप करि दापा। शस्त्रप्रश

(२) **झार** निवाहेडु भायप आई। करि पितु मातु सुजन सेवकाई। २।१५१५

'बोर निवाहेहु' का अर्थ होता है अंत तक निवाहना ! इसका पाठ बोगों ने ''बौर निवाहेहु'' वा 'बाचर निवाहेहु' बदल दिया है । निम्नां लेखित बाबतर खों पर भ्यान न देने से यह भूल हुई है ।

> सेवक इम स्वामी विय नाहू। होउ नात यह **झार निवाह**। २।२३।६

> प्रनतपाल पालहिं सब काहू। देव दुहूँ दिसि **ओर निवाह्न**। २।३१३।४

पद-पद्म गरीब निवाज के ।
देखिहों जाइ पाइ लोचन फल हित सुर साधु समाज के ।
गई बहोरि क्रीर निरवाहक खाजक बिगरे साज के ॥
गीताबली (सुंदर कांड ) पद सं० २९

मों पै तो न कक्कू हैं आई। आप निवाहि भली विधि भावप चल्यी लघन सेर माई।। गीतावली ( लंका कांड ) पद सं० द सुमिरत भी रघुनीर की नाहैं। होत सुगम भव उद्धि ग्रगम ग्रांति, केाउ साँचत, केाउ उत्तरत याहें।।

सरनागत भारत प्रनतिन का दै दै भ्रमय पद ओर निवाहें। करि आई', किर्दे करती हैं उलसिदास दासनि पर खाहें।। गी॰ (उत्तर कांड) पद सं॰ १३

हुस्तित देखि संतन कहा। सेाचै जिन मन माहूँ। तोसे पसु पाँवर पातकी परिहरें न सरन गए रघुवर खोर निवाहु। विनयपत्रिका पद सँ० २७%

(३) एहि बिधि बेगि सुभट सब धावहु। बाहु भाकु कपि जहेँ तहेँ पावहु। ६।२३२।१

सभो बाजारू प्रतियों में 'पहि बिधि' पाठ मिसता है जिसका कोई युक्तिसंगत अर्थ ही नहीं बैठता जो पूर्वापर के अनुरूप हो।

'घरहु कपिहिं घरि मारहु सुनि श्रंगद मुसकाइ' के ठीक आगे की चौपाई में रावग्र कहता है कि इसे तो अभी ही वस बाला फिर बारों तरफ जाकर जहाँ जहाँ बंदर भालु पाओ खाते आओ। अतः 'बधि' पाठ ही शुद्ध तथा प्राचीन है।

( Y ) 'एक बार चाति सैसब चरित किए रहुवीर।'

सैसव चरित = वाततीला — इस अर्थ के। न समम्रकर प्रतिवेश में 'अतिसय सव' या 'अतिसय सुखद' पाठ विगाड़ा गया है। जब पाठ ही अष्ट है तो अर्थक्कहाँ से ठीक होगा।

यहाँ पर सुसुं डि-गठड-संबाद में लोग ध्यपनी ध्यपनी बीती सुना रहे हैं। गठड़ ने कहा कि भाई जब भी रामचंद्र जी नागपाश में बँध गए तब उन्हें सुक करने के लिये नारद जी ने सुमें भेजा था। मैंने जाकर जो देखा उसके कारण सुमें मोह हो गया। नाग-पाश में बँधने तक तो कोई बात म थी। पर एस बंधन में पड़कर महाराज रामचंद्र जी को विकल देखकर सुमें मेह हुआ जिसकी दृद्धि इस बात से धौर हुई कि मैंने उन्हें सुक किया—

मोहि भएउ जाति मेह प्रभुवं धन रन महें निरिल ।

चिदानंद संदोह राम विकल कारन कथन ॥
देखि चरित धाति नर अनुसारी । भएउ हृदय मम संसथ भारी ॥७।६८ काग सुसुं ही जी वाललीला के छपासक हैं।
जब जब राम मनुष्ठ तन धरहीं । भगत हेतु लीका वहु करहीं ।
तथ तथ अवधपुरी में जाकें। बाल चरित विलोकि हरषाकें।
जम्म महोस्थव देखीं जाई । बरध पाँच तहें रहुउँ तोमाई ।
हथ्ड देव मम बालक रामा । सामा बपुष के।टि सत कामा ।
निज प्रभु बदन निहारि निहारी । लोचन सुफल करों उरगारी ।
जम्म बायस बपु धरि हरि संगा । देखीं वालचरित वहु रंगा ।

कपरासि तृप-क्षिजर-विहारी। नाचिहिं निज प्रतिविंव निहारी। मेर्गिह सन करिंहे विविध विश्विकीका। वरनत चरित होति क्रिति बीड़ा। किलकत मेरिंह घरन जब धाविहें। चर्लों मागि तब पूप देखाविहें।

> स्रावत निकट हँसहि प्रसु भाजत कदन कराहिं। बाउँ समीप गहन पद फिर फिरि चितै पराहिं॥ प्राकृत सिसु इव लीला देखि भएउ मीहिं मीह। कवन चरित्र करत प्रसु चिदानंद संदोह॥७७॥

इसी 'सियु-जीता' का संकेत करके कहा गया है कि 'एक बार आंत सैसव चरित किए रघुवीर'। अर्थात् हे गरुढ़ जी, जिस प्रकार आपको अति नर अनुसारी चरित्र देखकर मोह हुआ उसी प्रकार गुम्मे अति सैसव चरित्र देखकर मोह हुआ। इन प्रकरणों में 'अति' और 'चरित' शब्द मारके के हैं।

(५) सोइ सिम्रुपन सोइ सोभा सोइ छपाल रघुवीर। भुवन मुक्त देखत फिरी प्रेरित मेह समीर ॥७८१ 'समीर' पाठ लोगों ने बदल कर 'सरीर' कर दिया है। प्रेरणा करने का गुण समीर का है, यथा—

पुनि बहु विधि गलानि जिब मानी । अब जग जाइ मर्जी चक्रपानी ऐसेहि करि विचार चुप साधी । प्रसव पवन प्रेरेड अपराधी । प्रेरेंड जा परम प्रचंड मास्त कष्ट नाना तै स्डा । सा ज्ञान स्यान विराग अनुमय जातना पातक दसी। विनयपविका पर १३६ (५)

इन चदाइरखों से यह स्पष्ट है कि वास्तविक वर्ष तथा भाव बोध के लिये शुद्ध पाठ कितना व्यावस्थक है। रामचरितमानस के पाठ-सुधार का बुनियादी काम पं० रामगुलाम द्विवेदी ने मारंभ किया था। इनके पास मानस के इतर प्रंथ भी शुद्ध रूप में वर्तमान थे। गोस्वामी जी के प्रंथों के संबंध में इनका एक प्रसिद्ध कविच है।

रामललानहळू बिराग संदीपनी हूँ बरवै बनाय विरमाई मति साँई की।

पारवती जानकी के मंगल ललित गाय रम्य राम अक्षा रची कामवेनु नाई की ॥

देहि। स्रो कवित्त गीत वंघ कृष्ण कथा कही रामायन बिनय माँह बात सब ठाई की। जग में सोहानी कगदीसहू के मनमानी संत सुखादानी बानी तुखसी गीसाई की।।

द्विवेदी जी के दे। मुख्य शिष्य हुए—चोपईराम कसेरा और लाला इक्ष्मनलाल कायस्थ। सालाजी ने रामचरितमानस की एक प्रति लिखी भी और बहुत से लोगों ने स्सी पोथी की नकल की थी।

भागे चलकर काशी के बाबा रघुनाथदास जी ने मानस के पाठ के।
शुद्ध रखने का काम किया था। इनकी प्रति का पाठ लेकर काशी से छः
प्रतियाँ भिन्न भिन्न स्थानों से विक्रमी सं० १९१४, १९२२, १९२६, १९३३,
१९३४, १९४० में प्रकाशित हुई थीं। इस श्रंतिम अपी पोथी ने जो
धाकार प्रह्मण किया चसी के परिष्कृत रूप में श्री भागवतदास अत्री ने सं०
१९४२ में अपना संस्करण अपवाया था। गोस्तामीजी के पंथों के उद्यार
में भागवतदासजी का प्रयास सर्वोपिर है। इन्होंने सं० १९४३ में अन्य
म्यारह मंथ भी सरस्वती प्रेस, काशी से अपवाप थे। इन पोथियों
का पाठ बहुत शुद्ध है। इनका उपयोग प्रियर्शन साहब ने इंडियन एंटीक्वेरी
मं अपनी लेखमाला सिकार्त समय तथा बांकीपुर से रामचरितमानस
निकालते समय किया था।

रामचरितमानस का पाठ-संशोधन केवल कुछ शब्दों के बदल देने से अववा वलट-फेर कर देने से ही नहीं होता; क्योंकि रामचरितमानस जितना ही साधारण और अवाह मी है। इसकी अर्थालों के प्रत्येक खंड अपितु प्रत्येक शब्द को प्रह्रण करने के पूर्व ककना चाहिए और ख्रव आर्थत विचार करना चाहिए। किसी मक्त की वाखी को 'विना जाने विगादना' विचत नहीं। कहीं कहीं के पाठ, मारतवर्ष के इतिहास के वर्तमान रूप की नाई: इतने अमपूर्ण हैं और उनका कुसंस्कार ऐसा दह है कि छुद्ध स्वरूप के प्रह्रण करने में विश्व लोग भी आनाकानी करते हैं। ऐसी दशा में प्रामाणिक प्रतियों के पाठ निर्देश करने की दृष्टि से यह लेख जिल्ला जा रहा है।

प्रस्तुत लेख में गुरूप पाठमेद का निर्देश मागवतदास, वि० सं० १७२१, धं० १७६२, खंकानळाळ, रघुनायदास, वंदन पाठक, काशिराज, कोदोराम की प्रतिषी से किया गया है। वाल कोड में आवणकुंज की प्रति (सं० १६६१) तथा अयोध्या कोड में राजापुर की प्रति का पाठ दिया गया है। रामचिरत-मानस के पाठ-शोध के लिये इन दस प्रतियों का पाठ आवश्यक और पर्याप्त है। लेख में पहले पाठमेद-बाली पंक्त अपने संकेतस्थल के सहित—अर्थात् किस कांड के, कौन से दोहे के आगे की कौन सी पंक्त—दी गई है, जिसमें पाठमेद के शब्द माटे टाइप में हैं और उनके सामने प्रमाण्यान्यत मानी गई उपर्युक्त प्रतियों के पाठमेद दिए गए हैं। संकेत-सुविधा के विचार से प्रतियों के लिये संस्था निर्धारित कर दी गई है। पाठपंक्त अच्चरशः भागवतदास के प्रथम संस्करण (सं० १९४२) से ली गई है।

१--१७२१ की प्रति का अयोध्याकांड कहीं अन्यत्र चला गया है इसलिये अयोध्याकांड के पाठमेद में इस प्रति का पाठमेद नहीं दिया गया है। पर अन्य कांडों में भागवतदास की प्रति से छं० १७२१ की प्रति इतनी मिलती बुबाती है कि भागवतदास का पाठ १७२१ की प्रति का पाठ ही समभा जा सकता है।

पाठमेर के मुक्य कारक जो समक में जाते हैं वे इस प्रकार हैं-

- (१) लेखक की व्यसावधानता तथा लेख प्रमाद्। यथा---१।१७; १।३१।१२; २।१०५।८; ७।१३; ज२१।५; जारपार, जाउनाज
- (२) सावधान तेसक भी कहीं कहीं घराद तिसने के बाद अपने लेख में काट-कूट न करने के निमित्त-यह जानते हुए कि गसत तिस्त गया है—स्सका सुधार नहीं करता; और यदि लेखक का अचर सुंदर हुआ— े जैसा प्राचीन काल में प्रायः होता ही था—तो यह प्रकोशन और भी जोर पकड़ता था। कहीं पर इस भूत का सुधार, अर्थ में कोई विपर्यय न होने की भावना से भी नहीं होता था।
- (३) गोस्वामी जी के शब्दों का कर्य न समम्र कर पाठ-परिवर्तन । यथा—२।१२५।५; ७।८०।६; ७।८६।७ ।
- (४) गोस्वामी की की वाणी का भाव न समम कर व्यवनी बुद्धि से पाठ-परिवर्तन। यथा --१।२९५।३; १।३४४।३; ३।२१।५; ७।७५।
- (५) गोस्वामी जी के प्रयुक्त संस्कृत शब्दों का तद्भव तथा प्रतिय रूप देकर पाठ परिवर्तन । यथा—१।१० (मान्य); ३।१०।१० (कुमारी); ३।१०।११ (कुमार); ३।३२।५ (सत्य); ५।५४ (विकटास्य); ४।२०।३, ६।७६,७।४५।४ (वस्य); ७।५२।६ (निजात्मक); ७४०।६ (चपरोहित्य); ७।६९ (गोप्यमपि)।

इसी प्रकार तक्कब तथा प्रांतीय शब्दों के स्थान पर पंडित लोगों ने संस्कृत रूप कर दिए हैं।

- (६) प्राचीन तिपि की चनभिज्ञता। यथा---११४; १।३१।१२; ३।४का२४।
- (७) चौपाइयों में जान लाने के लिये तथा धर्य में चमत्कार दिख-लाने लिये कथचाड़ों की अपनी युक्ति। यथा—१।११८।२; १।२७४।६; १।२८०।५; ७।९७।१।
- ( = ) शब्दालंकार गढ़ना एवं प्रयुक्त चलंकारों को न समस्रना। वया—शिरहाण; १११७८।८; ११६७३१२; ३१६का८; ३१२११११; ६१७३१५; ६१७३१७; अ५९१५; ७९८।

- (९) चौपाइयों की यति-गति ठीक करने की बुद्धि । यथा—१।००।८; ३।१।८; ३।८; ६।११८; ७।२८; ७।११६।१।
  - (१०) वर्ध को स्पष्ट करने की इच्छा ।
- (११) शब्दों के उत्तट-फेर मात्र । यथा—१।१९।८; १।३८१६; १।४८१७; १।५१।८; १।६२।६; १।६७।५; १।७६।३; १।७७।८; १।२१२।२; १।२३७।७; १।२६०।६; १।२६४।७; ३।२१।१०; ६।७८; ६।४१; ६।९३; ६।९९।३; ७।१।५; ७।२२; ७।२८।५; ७।७२।४; ७।७६।९, ७।८१; ७।११२।३; ७।११७।१०।

### प्रतियों का संकेत

१=सं० १७२१ वि० की मित

२=सं०१७६२ वि० की मित

३=झकनलाल की मित

४=रचुनाथदास की मित

५=बंदन पाठक की मित

६=सं० १७०४ वि० की काशिराज वाली मित

७=कोदवराम की मित

८= वाल कांद में—आवण कुंज की मित

था = मागवतदास की मित

जी पाठ () के भीतर हैं वे किन्हीं फुटकर प्रतियों के हैं जी

जो अंक ं के भीतर हैं वे उस अंकवाली प्रति के विलक्षण पाठ का निर्देश करते हैं जो अन्य मामाणिक मितवों में नहीं हैं।

## वान कांड

| १। जो सुमिरत सिधि होह,<br>गन नायक करिवर बदन।            | १,२,३,४,५,५,७–जो, सिषि;<br>८–जेहि; (सिष)               |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| १।० वंदें। गुर पद इंज<br>कृपा सिंधु नर इत्प द्वदि।      | १,२,३,४,५,६,७,८ <b>–इ</b> रि; ( <b>इ</b> र)            |
| शशार गुर पद सृदु मंजुळ रख श्रंबन।                       | १,२-पद मृदु मंजुल रज; ३,४,<br>५,६,७,८-पद रज मृदु मंजुल |
| शश्रेष्ठ चरित सुभ चरित कपास् ।                          | १,२,३,४,५,८-चरितः ६,७-<br>सरिस                         |
| १।१।८ सरसे इस विचार प्रचारा ।                           | १,२,५सरवै ; ३,४,६,७,८-<br>सरसङ् ; ( सरस्वति )          |
| शशश्य तीरय साज समाज युकर्मा ।                           | १,२,३,६—साज; ४,५,७,८—राज                               |
| १।२।६ पारम परस कुषात सुहाई।                             | १,२,४,५,६,८—परसः ३,७-<br>परिष                          |
| १।२।१२ साक बनिक मनि शन गुन जैसे।                        | १,२,३,४,६,७—गन गुन; ८<br>गुन गन                        |
| १।१।१ जे बिनु काज दाहिनेहु बाँए।                        | १,२,३,४,५,७-दाहिनेहु; ६-<br>दाहिनहु; ८- दाहिने         |
| १।३।८ सहस् बदन बरने पर देखा ।                           | १,२,३.४,५-वरनै; ६,७-वरनद्द;<br>८-वरनद्दि               |
| १।४ <b>जानि</b> पानि जुग जोरि जन,<br>विनती करह सप्रीति। | १,२,३,४, <b>५,६,७</b> -जानि; ध-<br>जानु                |
| १।४।२ होहिँ निरामिष कवहिँ कि कागा।                      | १,२,३-कबहिं; ४,५,६,द-कबहुँ                             |
| शश्र वंदी संत अस्तान चरना।                              | १,२,१,४,६—ग्रसङ्खनः ६,७—<br>ग्रसंतन                    |
| १।४।५ उपनहिँ एक संग जन माहीँ।                           | १,२,३,४,५,६,७,६—जग;(जक्र)                              |

```
शक्षाद्र काली मग सुरसरि कविनासा,
                               १,३,४,५,६—कविनासाः
         मर माळव महिदेव गवासा। ... कर्मनासा; ७,८-कमनासा; १,२,
                                    १,४,५,७-मालवः ६,८-मारब
  श्रद संत इस ग्रन प्रवृद्धि वय,
                                    १,२,३,६-महहि; ४,५, ८
         परिद्वरि बारि विकार।
                                 ... गहहि
 रादाव सा खबारि हरिजन जिमि तोहीँ। ... १,२,३,४,६,७,८-जन;तन तन
   ११७ सिं पोषक सोचक समुक्ति, ... १,२,३,५,६,७-पोषक सोचक;
                                     ४,५,८-सायक पायक
१।७।१२ जे पर सनिति सुनत हरपाही । ... १,२,३,४,६,७-मि ; =-
                                     भनित
१।७।१३ जग बहु नर सरिसर सम भाई। ... १,२,४,५-सरि सर; ३,६,७,८-
                                    सरसरि; ( सुरसरि )
शाधारप समान सकत सिंध सम केर्ड ।
                                 ... १,३,४,५,६-सकृतः ७-स्कृतः
                                     २-उक्तति
   शद पेहिं मुख बुनि मुजन जम, ... १,२,३,४,५-जन; ६,७,द-सब
 शाना हंसहि वक बाह्यर चातकहो। ... १,२,३,४,६,द-गादुर; ५,७-दादुर
 शक्षा कि न होउँ नहिँ खतुर प्रवीन् । ... १,२,३,४,६,७-चतुर; ६,८-वचन
शादा ११ सत्य करें। लिखि कागद कोरे। ... ४,५,७-कागद ; १,२,३,६,८-
                                     कागर
  १।१० गिरा प्राम्य सिय राम जस,
                                  ... १,२,३,६,७,५-माम्य; ४,५-माम
१।१०।७ सिर धुनि गिरा स्वाति पृक्षिताना ।... १,२,३,४,५,७-लगति;६,८-सगत
रारा स्वाती सारद् कहि युजाना । ... १,२,३,४,५,६,७-स्वाती सारद;
                                      द-स्वाति सारदा
                                  ... १,२,३,४,५,७-में भा० का पाढ
१।११।४ जिम घरमध्यज घंषक घोरी।
                                     है; = -धीग; ६-धीग धरमण्यस
                                     षंपरच
शरशब खारेडि महँ जानिहहिँ सयाने । ... १,२,३-थोरेडि ; ४,५,६,७,६-
                                      थोरे मह
```

```
१।११।७ समुक्ति विविधि विनती श्रव मेारी । १,२,३-विनती अवः ४,४,६,७,
                                       ८-विधि बिनती
 ११र्:⊏ एतेडु पर करिहिंह जे आसंका । ... १,२,३-जे झसंका ; ४,५,७-जे
                                       संका: ६, ८-ते ग्रसंका
 शश्राद मोहि ते अधिक ते जड़ मित रंका । ... १,२,३,४,४,७,८-ते; ६-जे
 १।१२।६ जेहिँ कबना करि कीन्ह न के।हू । ... १,३,४,४,६,८-जेहिँ; २-जेहि;
                                        ७-तेडि
१।१२।१० तेहि मग चलत खुळम मोहि भाई ।.. १,२,३-युलभ; ४,४,६,७,८-युगम
 १।१३।६ प्रनवी सविन कपट खुळ स्थागे । १,२,३,४,५-छल, ६,७,६-सव
                                      १.२,३-करें। निहोरि, ४,५-करहुँ
   १।१४ करहु कृपा इरि जस कड़ीँ,
              पुनि पुनि कहीं निहोरि । ... निहोर; ६,७,८-करउ निहोर ।
 १।१४।७ होउ महेस मेाहि पर अनुकूला ! .. १,२-१।उ महेस; ४,५,प-सोउ
                                       महेस; ६,७-सा उमेस; ३-सा
                                       महेस
 शरेपा७ करह कथा मुद मंगल मूला।
                                   ... १, २,-करहु; ३,४,५,७-करउँ;
                                       ६, ५-करिडि
 १।१६।७ जो अवतेरउ मूमि भग टारन । ... १,२,३,४,६,७-जो; ८-सा
 ं १।१७ प्रतवे। पवन कुमार ,
                                       १,२,३-न्यानघर: ४,५,६.७,८-
              खल बन पावक ज्ञान घर। ... ज्ञानवन
   १।१८ गिरा अस्थ जल बीचि सम,
                                      १,२,३,४,५,७-देखिश्रत;६,८-
              देखिश्रत भिन्न न भिन्न।... कहित्रत
 १।१८।१ वंदी नाम राम रघुवर के।।
                                  ... १,२,३,४,५,६.७.८ नाम रामः
                                       (राम माम)
 १।१८।५ जान आदि कवि नाम प्रभाऊ । ... १,२-प्रभाऊ ; ३,४,५,६,७,८-
                                       प्रतापू
 १।१८।५ भयेउ सुद्ध कहि उलटा नौंऊ : ... १,२-कहि उलटा नौंऊ; ३,४,
```

५,६,७,८-करि उलटा जापू

```
१।१८।६ जपि जेई पिय तंग भवानी । ... १,२,३,४,५,६,७,८-जिए जेई;
                                      (अपी बाइ)
शारे हारे कहत सुनत सामुक्सत सुद्धि नीके । ... १,२,३,४,५,७—समुक्सत; ६,८−
                                     सुमिरत
                                 ... १,२,३,४,५-६व ; ६,७,८-सम
१।१६।४ अहा जीव इस सहज सँघाती।
१।१६।८ जन मन कंज मंजु मधुकर से। . १,२,३,५-इंज मंजु; ४,६,७,८-
                                      मंजु कंज
                                      १,२,३-विराजित; ४,५,६.७,८-
  शारक वुलसी रघुबर नाम के,
             बरन बिराजित दोउ।
                                   ... विराजत
                                      १,२,३,४-बाहरी; ५-बाहरी;
  शरश तुलसी भीतर बाहरी जी,
                                      ६,८-बाहरहु;७-बाहरउ;(बाहरी)
 १।२१।३ जानी चहाँह गूढ़ गति जेऊ । ... १,२,३,४,६-जानी; ५,७,८-जान
 १।२१।३ नाम औह जिप जानहिँ तेऊ। .. १,२,३,४,७-जानहिः, ५-जानहिः,
                                      ६, ८-जानहु
                                   .. १,२,३-ली; ४,५,६,८-लय;
 १।२१।४ साधक नाम जपहिँ सी लाए।
   शहर नाम पेम पीयूष हद तिम्हदु किए, १,२,३,६-पेम; ४,५,७,८-प्रेम
                                  ... १,२,३-इसरे; ४,५.६,७,⊏-मेारे
 १।२२:२ हमरे मत बड़ नाम हुहूँ ते ।
 र।२२।३ मीढ़ सुजन जिन जानहिँ जन की। १,२,६,५-मीढ़ि; ३,४,६,७-मीढ़
                                   ... १,२,३,–सक्त कुल; ४,४,६,७,
 शरपाप राम सकल कुछ रावन मारा
                                        द-सकुल रन
 शर्थार सुक सनकादि स्ताश्च सुनि जोगी । ... १,२, ३, ४, ४,७-साञ्च; ६,८-
                                        सिद्ध
  १।२५।३ जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू ।... १,२,३,४,५,६,७-हरि; प्य-हर
  १ २५।५ थापेड अचल अनूपम ठाऊँ।
                                    ... १,२-थापेड; १,४, ५, ६,७,८-
                                        पायेउ
  १।२५)७ अपत ब्रजामिल गज गनिकाख । .. १,२,३,४,५,८-अपतः ६-ब्रपट
```

७-जपत

शृह्द जो सुमिरत भवी भाँग ते, १,२,३,४, ५,६, ६,-भवी ... तुळसी तुषवीदाव। ... दुलवी; ७-मए ... दुलवी शरकार वरिनोचन प्रमु पूर्व । ... १,२,३,४,५-परितोधन; ६,७,८-परितोषत १।२६।५ सुमिरत सकल समन आंजाला । ... १,२,३-जंजाला; ४, ६, ६-समन सकल जग जाला; ७-मुखद मुलभ सब काला १।२६।७ नहिँ कलि करम न मगति विवेकू ।...१,२,४, ४, ६, ७, ८-मगति; (धरम) १।२७ जापक जन प्रद्ताद जिमि.....।... १, २, ३,४,५, ६, ७, ८-जिमि; (夏日) १।२७।११ की जग मंद मिलन मन मो ते।... १, २, ३, ४,५,७-मन; ६, ८-१।१८।१ भगति भोरि मति स्वामि सराही।... १, १, १, ५, ७-भोरि; ४,६,८-शिराथ कहत नसाइ होइ हिया नीकी। ... १, २, ३, ६, ८-होइ हिअ; ४, ५, ७-होइ हिय; (होइडि श्रति ) १।२८।८ राज सभा रधुबीर बलाने। ... १,३,४,५,७-राज सभा; २,६,६-राम सभा शर९ तुलसी कहीं न राम से, १,२,३,४,५-कहीं; ६,७,८-कहूँ साहिब सील निधान । १।२६।६ सबदरसी जानहिँ हरिलीला। ... १,२,३,५,६,८—सबदरसी; ४,७— समदरती, (सभदरती) १।३० स्रोता .... क्या राम के गूढ़, १,२,३,४,६,७,८-कै ः समुभौ किमि समुक्ती में ... मैं। (की "समुभी यह) १।३०।र भाषा बंध करि में साई। ... १,२,३,४,५,७-भाषा वेष: ६,८-

भाषा बद्ध

```
१।३१।१२ राम भगत जन जीवन घन से। ... १,२,३,४,४,७,८-धन; ६-धर
१।३३।२ पुनि सबदी प्रमुद्धीं कर जोरी। ... १, २, ३, ४, ४,७-प्रनवीं; २-
प्रनवी; ६, ८-विनवीं
```

रोरेपारे लोक समस्त विदित ऋति पावनि ।... १, २, २, ४, ६, ७,८-ऋति; ( अग )

१।३४।१० कलि कुचालि कुळि कल्लुप नसायन । १, २, ३, ४, ५, ६,७,८-कुलि; (कलि)

१।३६।३ उपमा विमल विलास मने।रम। ... १, २-विमल; ३, ४, ५, ७, ८-बीचि; ६-वीच

१।१६।१६ खुमा दया द्मा लता विताना। ... १, २, ६, ४, ५,६-दम, ७,८-द्रुम

११३६११४ स्तम जम नियम फूल फल काना ।... १, २, ६, ६-सम जम नियम;

१।३६।१४ हरि पद रति रस वेद बखाना । ... १,२,३,४,५,७-रति रस, ६, ६-रस वर

१।३८|६ से।इ सादर मज्जन सर करई। ... १, २, ६, ४, ५-मञ्जन सर, ६,७,८-सर मज्जन

११६८७ जिन्ह के राम खरन भल खाऊ । ... १,२,३,४-चाऊ; ५,६,७,८-भाऊ

१।३८|११ चली सुभग कविता सरिता सो। ... १,२,३,४,५,६,८-सा; ७-सी १।४०।४ घाट सुर्वध राम वर वानी। ... १,२,३,७-सुर्वध; ४, ५-सुर्वधु; ६,८-सुरब

१।४०।७ परव जोग जनु जुरेख समाजा। ... १, २, ३, ४,४,७-खरेख; ६,८-खुरे

१।४१ किल **खळ प्राय** प्रविश्वन कथन । ... १, २, ३, ४, ५, ७-खल अषः ६,८-श्रम खल

१।४२।१ लघुता ललित सुवारि न खोरी। ... १,२,३, ४, ५, ६-खारी; ७,८-बोरी १।४२:२ अदसुत सलिल सुनत गुन कारी ।... १,२,३,४,५,७,८-गुनकारी; ६-सुस्रकारी

१।४३ मति अनुहारि सुवारि सुन, १, २, ३, ४, ५,७,८-गिन; ६-

गन गानि मन अन्हवाइ । ... गनत

श४३ अब रघुपति पद पंकच्ह, १,२,३,४,५,८ में भा० का

हिय घरि पाइ प्रसाद । ... पाठ है; ६-भरद्वाज जिमि प्रश्न कहैं। जुगल मुनिवर्ज कर, फिय, जागविक मुनि पाय ।

मिकन सुमग संवाद । ... प्रथम मुख्य संवाद साह, कहिहीं हेतु बुक्ताय ।

१।४३।७ जाहिँ जे मज्जन तीरय राजा। ... १, २, ३. ४, ५, ७, ८-मजन ६-मज्जहिँ

१।४४।८ कहत से मोहि खागति भय लाजा । १,२,३-लागति; ४.५,६.७,८-लागति; (लाग)

१।४५।८ भए रोष रन रावन मारा। ... १, २-मए; १, ४, ५,७,८-

१।४६।१ जैसे मिटै मोह भ्रम भारी। ... १, २,३,४,५-मेाह; ६, ७, ८-मार

१.४८ गुपुत रूप अवतरेउ प्रमु, १, २, ३, ७-गुपुत ... गये; गर्पे जान सबु केशह । ... ४, ५-गुप्त .. गए; ३,७-गए; ६,८-गुप्त ... गए

१।४८।६ मृग विष वंधु सहित प्रभु आए।... १, २, ३, ४, ५,७–प्रमु; ६,८–

१।४८।७ बिरह विकल इस नर रबुराई। ... १,२-इव नर; ३,४,६,६,७,८-नर इव।

११४८८ देखा प्रगट दुसह दुख ताके। ... १, २, ३,४,५,७-दुसह; ६,८-

रा४६।१ उपजा हिय तेहि इरष विसेखा। ... १, २,-तेहि; ३, ४,५, ६,७,८-

```
श्रश्री सुर नर मुनि सब बाबहिँ सीसा । ... १,२,३,४,६,७-नावहिँ; ६, ८-
१।५०।६ संसय अस न परिश्व तन काळ । ... १,२,३,५-तन; ७-मन; ४,६,८-
शप्रशप्र करह विचार करें। का माई।
                                    ... १, २, ३, ४, ४,७-करह; ६,८-
                                        करहि'
१।५१।५ इहाँ संगु अस मनु भ्रानुमाना ।
                                    ... १,२,३,४,६,६-इहाँ, ७-उहाँ
श्यश्य अस कहि जपन छवे हरि नामा। ... १,२,३,४,५,७-जपन खवे; ६,८-
                                        लगे जपन
                                    ... १,२,३,४,५,६,६-सबद्रसी; ७-
१।५२।३ सब दरसी सब अंतरवामी।
                                        समदरसी
                                    ... १,२,६,५-इरि; ४,६,७,८-निज
श्रप्रा७ पिता समेत कीन्द्र हरि नाम्।
राष्ट्रपार अय वस प्रभु सन कीन्द्र दुराऊ । ... १,२,३,४,५-प्रमु; ६,७,८-तिब
शप्रभाव मारे मन प्रतीति अति सार्व ।
                                    ... १,२,३,४,५,६,८—चतिः, ७—अवि
                                        १,२,३,४,५-प्रेम तिब जाइ नहिं;
  शायह परम प्रेम तजि जाइ नहिं.
             किए प्रेम बद् पाप।
                                    ... ६,८-पुनीत न जाइ तिजः ७--
                                        प्रेम नहिं जाइ ताज
```

१।५६।१ सुमिरत राम हृदय अस गावा । ... १,२,३,४,५,६,७,८-आवा १।५७ बिलग होत रस जाह, १,२,३-होत...ही; ४,५,६,७-कपट खटाई परत हीं। ... होह...ही; ८-होह...पुनि १।६१ तो में बाउँ कृपा अयम, १,२,३-अयन; ४,५,६,७,८-यतन

वादर देखन से।इ । ... १,२,३,४,५,७—इमारेहि; ६,५— १।६१।८ निह भित्त वात हमारेहि माए । ... १,२,३,४,५,७—इमारेहि; ६,५—

१।६२।६ पाछिल दुख श्रास **हद्य न** न्यापा। १,२,६,४,५,७-अव हृदय नः; ६,८-न हृदय शस

११६२।४ काविक तासु जीम जा नराई। ... १,३,४,५-काविक ; २,६,७,८-काटिक

```
१|६५|१ सहस्र वेर सब जीवन स्थागा । ... १,२,७-जीवन्द ; ६,८-बीवइ;
                                      ३,४,५-जीवन
शब्धाव पद पखारि ताब आसन दौन्हा । ... १,२,३-तव, ४,५,६,७,८-वर
१।६५।७ चरन सलिल तब भवन विचावा । .. १-तब; २,३,४,६,६,७,८-वब
र।६५: निज सीभाग्य बहुत बिधि बरना । ... १,२,३,४,५,७-विधि; ६,८-गिरि
१।६६।६ त्रिय चढ़िहाँ पतित्रत असि धारा ।... १,२,३,६,८-त्रिय; ४,५,७-तिय
१.६७।५ मिलन कठिन भा मन संदेह । ... १,२,३,४,५,७-भा मन; ६,८-
                                      मन भा
१।६७।७ कृति न होइ देवरिषि बानी। ... १,२,३,४,५,६,७,८-कृति; (कृत)
११६८१५ बुध कळ्ळ तिन्द्र कर दोष न धरहीँ।... १,२,६,८-कर; ३,४,५,७-कर्ड
१।६८।८ समरथ की नहिँदास गुसाई । ... १,२,३,४,५ का ; ६,८-कहु ;
                                     ゆーある
  शब्द जै देसहि इसिखा करहि नर, १,२-ग्रेमहि इसिबा करहि नर;
                                  ... ३,४,५,६,७,८-श्रस हिसिसा
             विवेक अभिमान ।
                                      करहिं नर अड़
  १।७० होरहि अब कल्यान सब,
                                  ... १,२,३,४,५-अव कल्यान सब्
                                      ६,७,६-यह कल्यान अब
१।७०।२ नाथ न मैं बूक्ते गुनि वैना ।
                                   . १,२,३-चुके, ४,५,६,८-समुके;
                                      ७-समुभउ
  १।७१ प्रिया सेच परिहरहु अब,
                                  ... १,२,३-अव""पारवती; ४,५,६,
             पारवती निरमयेड ।
                                  ... ७.८-सव "पारवतिहि
राष्ट्राप्ट अस विचारि सब तजहु असंका । ... १,२,३-सब, ४,५,६,७,८-तुम्ह
१।७२।८ भएउ विकल मुख बाब न बाता। ... १,२-भएउ; ५,६,७,८-भए;
                                      १.४-भये
१।७३।६ बेळपाति महि परे सुलाई।
                                  ... १,२,३,४,५-बेलपातिः, ७-बेल-
                                      पात; ६, द-नेलवाती
१।७४।४ मिलिहि अबहिँ अब तस रियोसा ।... १,२,३-जबहिँ अव; ४,५,६,७,८-
                                      भिलाई तम्हाई जब
```

```
१,१,४,७,८-काम; २,६-मान
  १।७५ चिंदानंद मुख्याम सिव,
            विगत मेह मद काम ।
१।७६।३ माद्र पिता प्रभु गुर के बानी।
                                  ... १,२,३-प्रस शुद्धः ४,४,६,७,८-
                                      गुर पमु
                                 ... १,२,३-जाइ पठएडु; ४,४,७-
  १।७७ गिरिहि जाइ पडपहु भवन ।
                                     मेरि पढवडु ; ६,८-मेरि पढएडु
१।७७।३ इम तन तत्य मरम सब बहडू । ... १,२,३,७-सव ; ४,६,८-किन;
                                     ६-की न
१।७७।५ कहत सरम मन ऋति एकुचाई। ... १,२,३,४,५,७-मरम; ६,८-बचन
१।७७।७ नारद कहा सत्य हम जाना। ... १,२,३,४,५-सत्य हम ; ७-सच
                                     सेाइ; ६,८-सत्य सेाइ
१।७७।८ चाहित्र सिंचिहि सदा भरतारा । ... १,२,३,७-सिवहि सदा; ४,५,६,
                                     द-सदा सिबहि
१।७९।४ सुनत बखन कह बिहँ सि भवानी । १,१,३,४,५-वचन कह बिहिं ;
                                      ६,७,८-विहसि कह वचन
राष्ट्र अब मैं जनम संभु सी हारा। .. १,२,३,४-वै; ५-से। ६,७,
                                      द-हित
१।८०।५ जनम केटि लगि रगरि हमारी। ... १,२,३,४,५,७,८-रगरि; ६-रगर
रादश्य विद्वि सब लोक लोकपति जीते । ... १,२,३,४,५,द-तेहिं; ६-तेइ;
                                     ७-ते
शादशब भए देव सुखा उपति रीते।
                                  ... そ,そ,そ,४,४,७,二一五两; 年--日年
१।८१।८ तब बिरंचि पहिँ जाइ पुकारे। ... १,२,३,४,६-पहिँ; ६,७,८-छन
शायरा७ एहि विधि मसोहि देव हित होई। ... १, २, ३, ४, ४, ७, द-मसेहि;
                                     ६—भते
श⊏श⊏ बाखित सुरन्द कीन्दि बास देत् । ... १,२, ३, ४, ५, ७—बास; ६,८—
                                     अवि
शब्दशब्द प्रगडेड विषम बान साथ केत्। ... १, २, ३, ४, ६,७,६-नान माथ;
                                     ६-वारिकर
```

```
श्र⊏श्र परहित सागि तजै जे देही। ... १,२,३,४,५,६-जे; ७,८- जे।
श्राद्धश्र सुमन धनुष कर होता सहाई।
                               ... १, २,३,४,५—सेत; ६,७,⊏−
                                     सहित
                               ... १, २, ३, ४, ५, ७, ८-सिंद;
श्रद्भाद्भ स्थित विरक्त महामुनि जागी।
                                     ६-सदा
 शाय अवला विलोकहिँ पुरुषमय जग,
                                   १,२,३,४,६,७,८-सबः ६-मय
            पुरुष सब श्रवलामय।
शान्धा कुमुमित नव तर संखा विराजा। १, ३, ४, ५-संखा; ६,८-राब;
                                     २,७-जाति
शाम्यां परम सुभग सब दिसा विमागा । ... १,२,३,४,५,५,८-सव, ६-दस
१.८६।१ देखि रसास्य विटप वर साखा। . १,२,३,४,५,७,८-रसाल
                                      ६-बिसाल
१।८६।३ छाड़े विषम बिसिष उर लागे। ... १, २, ३, ४,४,७-विसिष्
                                     ६,द-बान
शिक्षाप देवन्ह समाचार सब पाए।
                                 ··· १, १, १, ४, ५, ७,८,-सबः, ६-
१।८८१ सुनि विधि विनव समुभि प्रभु वानी। ...१,२,३,४,५,७,८-विनय; ६-
                                      बचन
१।च्या ७ तरतहिँ विधि गिरि भवन पढाए ।… १, २,३, ४, ५,७,८-विधि; ६-
                                     हिमि
  शायह कहा हमार न सुनेहु तब,
                                     १,२,३,४,५.७-के; ६-कर; =-
            नारद के उपदेस।
                                  ... सुनहु ... के
१।६०।६ जाइ विधिष्ट तिन्ह दीन्हि स्ता पाती । १,२,३,४,५,७, द-तिन्ह दीन्ही;
                                     ६-दीन्ही सा
१।६०।७ लगन बाचि विधि सबहि सुनाईं। ... १, ३, ४, ५-विभि; २-अस;
                                     ७,८-अज; ६-तेहि
११६०१७ इरवे मुनि सब पुर समुदाई । ... १,२,३,४,५,५-मुनि सब ; ७-
```

श्रुनिवर; ६-मुनि सब

```
शहर होहिं सगुन मंगल सुमद, ... १, २,६-सुमद ; ३,४,६-सुमग ;
             करहिँ अपक्षरा गान।
                                 ... ६,७-युवाद
१।६१।५ कर त्रिस्ल अब समय विराजा। ... १,२,३,४,५,७,८-इमव; ६-इवब
  १।६३ तन धीन कांड अति पीन पावन,
            कांड अपावन गति घरेँ। ... १,२,३,४,५,६,७,८-गति; (तन्)
शहशिश कीतुक विविध होहिँ मग जाता। ... १,२,३,४,५,७,=-दोहि; ६-दोत
१।६३।५ सहित समाज सहित बर नारी।... १, २, ३, ४,५,५-वहित समाज
                                      वहित; ६--वहित समाब से।इ;
                                      ७-- उकल समाज सहित
शहशह गए सकल तुहिनाखळ गेहा।
                                  ... १,२,३,४,७-द्वहिनाचल; ६,५,
                                      ८-तु हिमाचल; ( ग्राए सक्त
                                     हिमचिल )
१।६३।८ पुर साभा अवलोकि खुद्दाई।
                                  ... १.२.६,४,४,७,८-खहाई ; ६-
                                      न जाई
  १।६४ जगदंवा जहँ "वरिन कि खाइ। ... १,२,३,४,५,७,८-कि जाइ; ६-
                                     न जाइ
  शहर रिधि सिधि संपति सकल,
                                     १,३,५ में भा का पाठ है; २,
            मुख नित नृतन ।
                                  ... ६,८-रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख; ४,
                                     ७-रिद्धि सिद्धि संपति सकन्न सुख
११६४।१ नगर निकट बरात सुनि आई।
                                  ... १,२,३,४,५,७,५-सुनि; ६-अव
१।६४।२ करि बनाव सजि बाहन नाना ।
                                ... १,२,३,४,५,७-सजि; ६,८-सब
१।६४।७ करिय काह करि जाइ न बाता । ... १,२,३,४,५,७,८-काइ""बाइ ;
शहराद वर बीयह बरद असवारा।
                                 ... १,२,३,४,५,६,७-वरदः, द-वसह
१।६५।४ अवसम्ब उर भव मएउ विसेषा। ... १,२-अवसम्ब; ६,७-अवसन्ब;
                                     १,४,५-अबलन
शहदार नारद कर मैं काह विगारा। ... १,२,४,६,७-काह; ३,८-कहा
१।६६।१ भवन मार खिला वसत उनारा । ... १,२,३,४,५,७,८-किन्ह;६-केहि
```

शिष्ट्याद से। म टरे जो रचे विधाता । ... १,२,३,४,५,७,८-टरे; ६-मिटे शिष्ट्याद तुम्ह सन मिटहिँ कि विधि के अंका । १, २, ३, ४, ६, ८-के; ६-कर;

१।६६।३ जाइ न बरनि बिरंखि बनावा । १.२.३,४,५,७,८-विरंखि ; ६-

शहरा७ वगदंविका बानि सब सासा । ... १, २, ३, ४, ५, ७,८-भव मासा; ६-भव वामा

शहरा⊏ बाह न के।टिडु बदन बखानी । ... १,३,४,५,७,⊏-के।टिडु; २-के।टि बहु: ६-के।टिन

१।१००।४ जय जय संकर सुद करहीं। ... १,२,३,४,५,७,८-सुर; ६-जै जै संकर सुर सब करहीं।

१।१०१ नाय उमा मम प्रान प्रिय, ... १,२,३,४,५,७,८-विय; ६-सम यह किंकरी करेहू।

१।१०१।४ वचन कहत भरे ले।चन बारी। ... १, २, ३, द्र-मरे; ५,६,७-मरि; ४-मर

१११०१।७ परम प्रेम कञ्च जाइ न बरना। ... १,२,३,४,५,७,८-प्रेम ; ६-से। स<sup>े</sup>म मेाहि जात न बरना

१।१०२ जननिद्दि बहुरि मिलि चलीँ, ... १, २, ३, ४, ४, ७, ८-जननिद्दिः, ६-जननी

फिरि फिरि बिलोकति मातु तन, ... १,२,३,४,५,७-जब; ६,८-तब जब सखी लै सिव पहि गईं।

बाचक सकल संतिथि संकर, १,२,४,७-भवनहिं; ३, ५, ६-उमा सहित भवनहि चले।... भवन; द-भवने

१।१•२।७ अब जनमेड पटबदन कुमारा। ... १,१-जब; ४,५,७-तब जनमे । ३,६,८-तब जनमेड

१।१०६ यह उमा संभु बिनाह जे नर, १,२,६,४,६,८-कहिं ; ५,७-नारि कहिं के गावहीं। ... सुनहिं

```
१।१०३।२ अवस्तिह नीर रोमावित डावी। ... १,२,३,६-नयनिदः ४,६,६,७-
१।१०३।८ पुनि करि रखुरति मगति देखाई । ... १, २, ३, ४, ५, ६,७,८-देखाई;
                                        (इज़ाई)
१।१०६।५ पति हिय हेतु काविक मनमानी । . १,२-मनमानी, ३,५-मनमाही,
                                       ४,६,७,=-अनुमानी
        विदेंसि उमा बेाली मृदु बानी । ... १, २, ७-मृदु बानी; ३,५-इर
                                       पाहीं; ४,६,८-प्रिय वानी
१।१०६।१ अदिवि केविता स्थम अधिकारी । ... १,२,३,४,५,७-ग्रन; ६,८-नहिं
१।११०।६ प्रश्न उमा के सहज सुहाई।
                                   ... १-के; २, ६, ६- के; ४, ३, ५,
१।१११।६ तुम्ह समान नहिँ केाउ खपकारी ।... १,२,६,७,८-उपकारी; ३,४,५-
                                       श्रधिकारी
  शश्य राम ऋषा ते हिमस्ता,
                                      १,३,४,५-हिम सुता ; २,६,७,
              चपनेहु तब मन माहिँ। ... द-पारबति
१।११४।३ जिन्हिं न स्फ लाभु नहिं हानी। १,२,३,४,५,७ जिन्हिंह न ; ६,
                                        द-जिन्ह के
१.११८।२ रघुवर सब उर अंतर जामी। ... १,३,४,५,७,८-सब; २,६-वस
१ ११६।३ मुखी भाइउँ प्रभु चरन प्रसादा । ... १,२,४,५,७-महउँ; १-महउ
                                        अबः ६,८-भएउ
१।१२०।१ सुनु गिरिना इरि चरित सुद्वाप । ... १, २, ६, ७, ८-सुद्वाप; ३,४,५-
                                        सुहावा
१।१२२।१ तीनि जनम हिल बचन प्रमाना । ... १,३,४,५, ७-प्रमाना; २,६,८-
```

१।१२३:१ तासु साप हरि कीव्ह प्रवाना । ... १,३,४,५,७-कीव्ह; २,६,६-

१।१२३।६ नारद विष्तु भगत पुनि श्वानी । ... १, २,३,४,५,५-पुनि; ६-मुनि;

दीन्ह

७-पुनि बानी

११२५।३ काम कुशानु जागाधनि हारी। ... १,९-जागाविन; ३,४,५,६,७,६-ववाविन ११२६ गहेशि बाह ग्रनि चरन, १,२,३,४,५,७-कहि सुढि

कहि सुढि ब्रारत सृदु बैन। भारत मृदु बैन; द-बरन तब

१।१२६।८ तिमि जनि हरिहि सुनायहु कवहूँ। · १,७-सुनायहु; ३, ४, ५-सुना-एडु; १,६,८-सुनायहु

१।१२७।५ इरिष मिले उठि रमा निकेता। .. १, २, ७—मिलेउ; १,४,५-उठे प्रश्च कृपा

१।१२८। प्रनहु कठिन करनी ते केरी। ... १,२,३,४,५,६,७,८-तेहि

१।१२६।४ भी विमाह जिल्ल रूपु निहारी। ... १, २, ६, ६,५-विद्धः ४,५,७-जेहि

१११२६१७ पुरवाशिन्ह सब पूछ्त भयका । ... १,२,३,४,५,६,८-सव; ७-सन ११११०१८ वप तप कञ्च न होह तेहि काला । ... १, २, ४, ४, ६,७,८-तेहि; ३-

१।१६०। दे विधि मिले कवन विधि बाला। ... १, २, ६, ८-६; ३,४,४,७-६ १।१६३।३ करिं कृटि नारदि सुनाई। ... १,२,३,४,६,८-कृटि; ५,७-कृट १।१३४।२ पुनि पुनि सुनि उकसिं अकुलाही ...१,२,३,४,५,६,७,८-उकसिं; (उसकहिं)

१।१२४।४ दुलहिनि सी गये लिख निवासा । १,४-सी गये, ३,५-सी गी, ७,६-सी गी, ६-सी गी, १-सी गये

१।१६९।६ तब तब कथा मुनीसन्ह गाई। ... १,२,६,४,६,६,८-तब तब कथा मुनीसन्ह गाई; ७-तब तब कथा बिचित्र मुहाई। परम पुनीत मुनीसन्ह गाई

१।१३६।६ परम पुनीत प्रबंध बनाई। ... १, २, ६, ६, ५, ५,-परम पुनीत प्रबंध बनाई; ३, ४, ५,-परम विचित्र प्रवंध बनाई।

```
१।१४०।१ खेदि कारन श्रज अगुन अरूपा। ... १, २, ३, ४, ४, ६,७,८८-जेदि;
(केदि)
```

१।१४१।३ भुष इरि मगत मएउ सुत जास्। ... १, ३,४,-भुवः २, ६, ८-मुवः ५,७-भुव इरि मक

१।१४१।८ प्रश्च ब्रायसु बहु विधि प्रतिपाला । ... १,३,४,५-वहु; २,६,८-सब

१।१४२।१ बरबस राज सुतहि जुए दीन्हा । ... १,७-व्यः ३,४,५-पुनि; २,६, द-तव

१।१४२। चंत समाज नित सुनहिँ पुराना । ... १,३,५,६, ७, ८-सत, २,४ संत

१।१४३।५ निजासंद निक्पाधि अनूपा । ... १, २, ३, ५, ७, ८—निजानंद; ४, ६—चिदानंद

१।१४४।१ ठावें रहे एक पद् दोळ। ... १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ६–पद; (पग)

१।१४४।६ मागु मागु श्रुनि मै नम बानी। ... १, २,३, ४,५-माँगु माँगु श्रुनि; ७-वर मद्द; ६,८-वर मै

१:१४८:|१ घरि घरिख **बोलो** मृद्ध बानी । ... १, ३, ४, ५, ६,७—बो**लो**; **२,८**— बोलों

१।१४९:५ जदिष अगत हित तम्हि सुहाई। ... १,३,४,६,७-भगत, १-भगति। १,८-भगति . साहाई

१।१८६।७ कहा जो प्रसु प्रवान पुनि सेाई। ... १, २, ३, ४, ६, द्र-प्रवान; ५-प्रमान

१।१५०।१ सुनि मृहु गृह दिचर वश्व रचना।... १, २, ६-वच; ३, ४, ६, ८,७-

१।१५०।६ मम जीवन मिति उम्हिइ श्रणीना ।... १, २, २, ६,८,मिति; ४,५,७-विमि

१।१५६ आपुतु त्रावे ताहि पहि, १,२,६-आपुतु, ७,८-आपु न; ताहि ताहाँ से बाह । ... ३,४,५, ताहि ते

१।१६१।६ तब बोला तापत बग ज्यानी । ... १,२,३,६, द-वग ज्यानी; ४,६, ७-वक ज्यानी ।

शश्बन मोहि तोहि पर अति मीति, १,२,३,४, ५, ६,६-विचारि, ७-साइ चतुरता विचारि तव ।... देखि शारकपाप चती न जवाकुल साम बरिमार्थ । ... १,१-वसी न...सन, १,४,६, ७, ५-चल न १।१६७।३ मन क्रम बचन भगत तै' मोरा । ... १, २, ३, ४, ५-क्रम; ६, ६-शारे६७।४ जाग बुगुति आप मंत्र प्रभाऊ। ... १, १, ३, ४, ५-जप, ६,७,८-शश्करार बिरखत इंस काग किअ जेही। ... १,२,६,४,५,७-विरचतः ६,७-विचरत १।१७५ |८ बरनि न आहि बिस्व परितापी । ... १,३, ४,५-जाहि ; २, ६,७,८-जाइ १।१७८६ एक बार कुबेर पर घावा। ... १,२,३,७,८-पर; ६-कड्ड; ४, ५-बेर ...पर १।१८१।५ गर्जत गर्भ स्रवत दुर खनी। ... १,२,३,४,५-सवतः ६, ७, ध-भवहिं शारदशद वेह देवतन्ह गारि प्रवारी। ... १,२,६-पचारी ; १,४,६,६,७-प्रचारी १।१८२ मंडलीकमनि रावन राज, ... १,२,३,४, ६,७,८–मंडलीक-मनि; ( मंडलीकपति ) १।१८२।१ से। सब जनु पहिलोहि करि रहेऊ ।... १,२,४,५,७,८-पहिलोहि; ३,६-पहिले शश्या विषय श्रिक्त सान न के हि । ... १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ६-देव; शरप्रश्य नहि हरि भगति जह सप ग्यामा। १,२,८-जब तप ग्याना; ३,४,५, ६-जज्ञ वप शाना; ७-वाग वप

दाना; ( वक वप दाना )

शश्दक्ष वे जानेहु निविचर स्तम प्रानी। ... १, ३, ४, ५, ७—वम ; २, ६, ⊏—वक

१।१८३४ मतिसय देखि धर्म के हानी । ... १,२,४,५,७-हानी ; ३, ६, ८-ग्लानी

१।१८४ सुर मुनि गंधवां ... स्तोका ... स्तेका । १,३,४,४,७,८-सोका , साका ; २,६-सोक...सेक

१।१८४।२ केाउ कह पयनिषि बस प्रश्नु सेाई ।... १, २, ३, ४, ५, ७, ६-वस प्रश्नु; ६-मन वस

११९८४।७ मेम ते प्रमु प्रवादै जिमि आगी। ... १, २, ३, ४, ५, ६, ८-प्रगटै; ७-प्रगटे

१।१८६ वय जय; भगवंता; प्रियकंता; मुकुंदा; १,३,४,५,७,८ में भा•
मुनिवृंदा; चिवदानंदा; बरूथा; जूथा । का पाठ है; २,६-भगवंत; प्रिय-कंत; मुकुंद; मुनिवृंद; स्विदानंद, बरूथ; जूब;

> को मब भयभंजन गुनि मन रंजन, १,२,३,४,५—गंजन; ७—खंजन; गंजन विपति वरूया। .. ६, द—खंडन।

१।१८६।८ तुरत फिरे सुर इदय बुड़ाना। ... १, ६-फिरेड; २, ३, ४, ४, ७, ८-फिरे

१।१८७ बानर तनु भरि श्वरि महि इरि पद, १, २, ३-धरि महि; ५, ६,७-धरि धरनि; ४,८-धरिन महेँ

१।१८७।५ गिरि कानन जह तह मिहि पूरी। . १,३,४,५-महि; २,६,७,८-मरि

१।१८७।५ रहे निज निज अनीक **कवि करी**। ... २, ६, ५-४वि करी; ३, ४, ७, ८-रचि

१।१८८: । १,२,३,४,७-सब गुरहि सुनाएउ । १,२,३,४,७-सब गुरहि; ५,६, ८-सब गुर्काहे

१।१६३।२ ब्रह्मानंद मयन सब स्त्रोई । ... १,२,६,५-साई; ४,५,७-काई; ३-नर लेगई

१,२,७-प्रमु सुलकंदः ३४५-प्रमु १।१९४ यह यह बाज बधाव सुभ, प्रगटेउ प्रभु सुक्षकंद । ... प्रगटे सुबकंद ; ६, ८-प्रगटेउ **मुखमाकंद** १।१६५।५ बीथिन्द फिरहिँ मगम मन भूते । ... १,२,५,८-मगन मन; ३,४,६, ७-सकल रस शश्रुध्व यह सुभ चरित जान पै साई। ... १.२,३,४,५,६,७,८~五म १।२००।४ माजन करत देखा सुत जाई। ... १, २ ३, ४, ५, ६, ६, ६–देखि, ७-देखि; (दीख) १।२०२।३ चूड़ा करन कीन्ह गुर बाई। ... १,२,३,४,५,६,७-करन;७-करम शर०३ भाजि चले किछकत गुल, १, २, ६. ८-भाजि "किलकत; दिष ओदन लपटाइ। ... ५,७-भागि "किलकात; ३,४-मागि चते किलकत शर-पा७ यह मिस देखी पद जाई। ... १, २, १, ६, ८-एडू मिस देखीँ; ४, ५-एहि मिस मैं देखीं ; ७-यहि मिस देखौँ प्रभु पद १, ३, ४, ४, ६—सरजू, २, ८-१।२०६ करि मञ्जन सर्ज्यु अल, गए भूप दरबार। ... सरऊ; ७-सरयू शर्०७ धर्म सुबस प्रमु १,३,६-तुम्हकी इन्ह कहें; ४,५, तुम्ह की इन्ह कहं; अति कल्यान । ७-तुम्ह कहं इन्ह कहं; २, ८-तुम्ह की इन्ह कहें १।२०७।५ सब सुत मिय मोहि पान कि नाई । १, १, ४, ५-प्रिय मोहि; २,६, प-प्रिय प्रान की<sub>।</sub> ७-मोहि प्रिय प्रान १।२०८।१ नील जस्रज तनु स्थाम तमाला। ... १, २, २, ४, ५, ६, ७,८-जलजः (जलद) १।२०८।४ मोहि निति पिता तजेउ भगवाना ।... १, २, ३, ५, ६,८-निति; ४,७-

हित; (स्निग)

#### मानस-पाठमेर् ( बास कांड)

१।२०९।५ पा**वक सर मुबाहु पुनि जारा।** ... १, २, ३, ४, ५,७—जारा । ६, द्र—मारा

१।२०९।१० वनुष कम सुनि रघुकुल नाथा ! ... १, १, ४, ४, ७, ८-सुनि;२-कह; ६-करि

१।१११ द्वलिवरास सब तेहि मञ्ज. १,२,३,६,८-तेहि; ४,४,७-ताहि

क्यांड़िकपट जंबाल ! ...

१।२१२।२ मनिमय **जनु विधि** स्वकर सँवारी। १,२,७-जनु विधि ; ३,४,५,६, ८-विधि वनु

१।२१६ मख राखेउ सबु साखि जगुं, १, २, ३, ४, ६,६,८-जिते; ७-जिते श्रद्धर चंशाम। ... जीति

१।२२=।१ जा न मेाह सह रूपु निहारी। ... १, १, ७-यहु; ३, ४, ५-यह; ६, ८-यह

१।२२५।५ गुरु पद पहुम पलाटत प्रीते । ... १,३,४,६,७-पदुम, २,६,८~

शररूः। १ देखन बाग कुँबर दुइ बाए। ... १, २, ६, ८ दुइ; ३, ४,५,७-

१।२२८।४ एक कहह इप सुत तेह आली। ... १, २, ३, ४, ५,६,८-तेह, ७-सोह

१।२३ -।४ फरकहिँ सुभद श्रंग सुनु भ्राता । ... १, २, ८-सुभद; ३, ४,४,६,७-स्रभग

१।२३०।५ मन कुनंथ पगु घरैं न काछ । ... १,२,६,७,८ में मा० का पाठ है; ३, ४, ५—मूलि न देहिं कुमारग पाऊ

१।२३०।७ नहिँ **पायहिँ** परतिय मनु बीठी । . १,२,३,५,६,८,-पावहिँ; ४,७-

शर्वशार कहें गए नृव किसार मन चिंता। ... १, २, ३, ४,५,६,८-विता। ७-

१।२३२।१ नोल पीत जळजात वरीरा। ... १,२,३,४,५-जलजातः ६,८,७-शरश्रार मार पंख सिर सेहत नीके । ... १,२,३,५,६,८-मेार पंखः ४,७-काकपत्त १।१३२।२ गुक्क बीच बिच कुसुमकली के। ... १,३६,८-गुह्,३,४,४,७-गुड्डे; (गुच्छ) १।२३३ देषि भानुकुल भूषनहि, ... १, २, ३, ४, ५, ७,८-सलिन्हा बिसरा सिखन्ह अपान। १।२३३।१ घरि धीरजु एक झालि स्यानी। .. १, २. ३, ४, ५, ७, ५-मालि: १।२३६।५ अयेख गहर तब कहिं सभीता। ... १,३,४,५-मथेउ; २,६,८-भथे; ७-भयउ १।२३३।६ प्रति बाउव पहि बेरिझाँ काली। ... १,२,३,८-ऐहि बेरिझाँ; ४,५-बिरिआ; ६, ७-यहि बरियाः ( यहि विरिया ) १।२३३।८ फिरी अपनपड पितु वस जाने । ... १,२,३,८-फिरी अपनपड; ४, ५ ७-फिरी अपनपी; ६-फिरि आपनपौ १।२३४।२ युख सनेह साभा गुन खानी। ... १,२,७,८-गुन, ३,४,५,६-के १।२३४।१ चार चित्र भीतर लिखि लीन्ही। ... १,२,८-चित्त भीती; ६-विचित्र भीति; ३, ४,५,७-चित्र भीतर १।२३४।७ नहिं तब ब्रादि अंत ब्रवसारा । ... १,२,३,६८-श्रंत; ४,५,७-मध्य शर्र पति देवता सुतीय महुँ, १,२,३,४,५,७,८-सुतीय; ६--मात्र प्रथम तब रेख। से। तीय शश्यार वरदायनी पुरारि पियारी। ... १, २-बरदायनी पुरारि; ३-बरदाइनी पुरारि; ६-बरदाइनि त्रिपुरारि ४, ६, ७-वरदायिन पुरारिः =-बरदायनी पुरारि

```
१।१३५।४ अस कहि चरन महे वेदेशी : ... १,३,३,४,६,८-महे। ६, ७-मही
शरक्षाद वादर विव प्रवाह किए वरेळ । ... १,२,३,४,५,८,८-विर, ६-उर
शश्रूष बेली गैरि हरणु हिब अरेक ।
                                     .. १,२,३,४, ५, ६,७-मरेड; =-
                                        मयेक
  १।२३६ मनु बाहि राचेज मिलिहि से। वर,
                                        १, १, १, ४, ४,(६, ७-वॉबरी,
              सहस मुद्द समिरी, रामरी । रावरी; द-सॉवरे, रावरे
१।२३६।७ सिय मुक्त तरिस देखि सुद्ध पावा । १,२,३,४,४,७,८-मुखु पावा ;
                                        ६-मन भाषा
शर्रेणा पंत्रम कीक क्रोक इस दाता।
                                        १,२,३,४,४,७,८-केक क्रीक ;
                                        र-ब्राक क्राक
  १।२३८ जिमि द्वम्हार झाममञ्जू द्वनि,
                                        १,२,३,४,५,७,८-जिमिः जात-
              भए बुपति बलहीन ।
                                     ... वनः ६-विभि
शरेरेरो६ बाळ जुवान बरठ नर नारी।
                                     ... १,२,३,४,५,५,८-नाल खवान ;
                                        (बालक हुवा) यह पंचि
                                        काश्चिराज में नहीं है ]
  श२४० उत्तम मध्यम नीच लघु,
                                        १,२,३,४,५,७,=-यवा, ६-स्य
              निज निज शक्त अनुहारि । ...
शरेप्रवाद देखहिँ भूष महारन घीरा।
                                  ... १,२,३,४,५,६,७-भूपः व्यन्तिप
१।२४१।३ विद्व वम प्रीति न आति वसानी । ... १, २, ५-नावि; ३, ४, ६, ६,
१।२४१।६ रामदि चितव आब जेहि सीया । ... १, २, ३, ५, ५-माव; ४,६,७-
                                        भाव
१।२४१।६ से। सनेहु सुखु नहिं कथनीया । ... १, २, ३, ४, ६, ७, ८-सुदु ;
                                        ६-मुख
१।२४१।८ एहि विथि रहा बाहि बस भाऊ। ... १,२,८-वेहि; ७-वहि; १,४,६,
                                       ६-लेहि
शरप्राव चितवनि बाद मार मञ्ज इरनी । ... १, १, ३, ४, ४, ७, व-मञ्ज ।
                                       ६-मर
```

१।२४३।३ एकटक ताचन खळत न तारे। ... १,२,३,८-चलत न तारे; ६,७-टरत न टारे; ४-चलत न टारे; ५-टरे न टारे

शिश्य मुनि समेत दोउ वंसु ... १,२,३,४,७,८-तहँ, ६-वर तहँ वैठारे महिपाल।

१।२४४।३ बिनु भंबेहु भव चनुष विसासा । ... १,२,३,४,५,५,८-भव धनुष ; ६-शिव चनुक

१।२४४।३ मेसिहि सीय राम खरमाळा । ... १, २, ३, ४, ५,७,८—उरमाला; ६—जबमाला

१।२४४। द्र यह युनि स्रवर सहिए मुसुकाने । ... १, २, द्र-अवर महिए; ६, ७-अपर सूप; ६,४,५-अपर महिए

१।२४५।२ अवर्ध मरहु जिन गासु वजाई । ... १, २, ३, ४, ५, ७, ८—स्पर्ध ; ६—स्था

१।२४५।१ मन मेादकिन्द् कि भूष चताई । ... १,२,३,५,६,६-वताई ; ४, ७-

१।२४६।३ सिम घरनिय तेइ उपमा देई। ... १,२,३,४,५,७,=-सिय वरनिय तेइ; ६-सीय वरनि तेहि

१।२४६।४ वैॉ पटतरिम्न तीय सम्म सीया। ... १, २, ३,४,५,७,८-सम;६-महँ

१।२४८ **काणि विद्योग्धन** सिलन्ह तन, १,२,३,४,५,८-लागि ; ६, ७--सुवीरहि उर मानि । ... सगी

१।२४व्यार राम कप श्रव विव श्रुवि देखों का। १,२,३,४,५,७,८-देखें ... निमेले; निमेलें । ६-देखी ... निमेली

११२४९।७ तमकि ताकि तिक विच घनु घरहीं। १,२,३,४,५,८-ताकि ; ६, ७-तमकि

शारप • तमकि घरहिँ धनु मूढ इए. १,१,५,६-उठे ;-१,४,७-उठ६; उठै न चलडिँ सवाई। ६–उठे १।२५०१६ मीहत भए हारि हिच राजा । ... १,३,४,५,७,६-दियः २-दियः १।२५१।१ तिल मरि भूमि न सको खुड़ाई। ... १,२,५-सके खुड़ाई; ३, ४, ६-सकेउ सुवाई ; ६-उठाई ; ७-सके खुनाई शस्पराध सकीं मेच मूलक जिमि दारी। ... १, २, ७, ५-विमि; ३, ४, ५, शश्यक् हे ती प्रताप महिमा अगवाना, १-ती " भगवाना, का; २, ३, की बापुरो। ... ४, ५, ७, ६-तव...भगवाना, का ; २-का ; ६-तव...वज-बाना, का १।२५३ जी न करों प्रभु पद सपय, १, २, ३, ४, ४, ६,७,०-भायः कर न वरीं वनु आधा। ( पुनि न धरी धनु हाय ) ... १,२,३,४,६,७-वर ; ८-जे शश्यकार कपन सकाप बचन जाव बाले ! ... १,२,३,४,५,द-सुमाएँ; ६, ७-१।२५३।८ डाढ़ भए डाढ सहब सुभाएँ। सुहाए शश्यक्षा बंदि पितर खुर बुकृत सँभारे। ... १,२,३,४,५,६–सर्; ६–सर शर्प्रभार केछ न हुआह कहे सुप पार्ही। ... १, २, ३, ४, ५, ६, ७-वप ; १।२५५।५ सखि विधि गति कञ्च जाति न बानी। १,२,७,६-कञ्च जाति न; ३,४, ५-क्यु बाइ नः ६-कहि शश्यक्ष मिटा विषाद बड़ी अति प्रीती। ... १,१,७,८-वढ़ी अति ; ६-भइ श्रतिः १,४,५-मई मन १।२५६।७ ब्राजु लगे कीम्बेड तुझ सेवा। ... १,१-लगे कीम्बेड तुआ; १,५, ७, द-कीन्डिं तुव; ६-कीन्डेड तय; ४-कीन्ड्ड तव

१।२५७।३ सचिव समय सिल देइ न कार्र । ... १, २, ३, ४,५,७,८-समव;६-

१।२५७)६ सकत समा के मति मै मोरी। ... १,२,३,४,५,६,७-कै; ८-के

१।२५७।८ सब निमेष जुग सब सम बाहीं। ... १, २, ६, ८-सब ; ३, ४, ५, ७-सत

१।२५ म मुहि चितद पुनि चितव महि, १,२,७,८-चितद पुनि चितव रावत काचन लोख ।

३,४,५-चितव पुनि चितव; ६-चितै पुनि चितै

१।२५८ सेक्त मनस्ज मीन जुग,

१,२,३,४,६, ६, ७, ८-विधु...

जनु विश्व मंदल देल । ... डोल ; (विध)

१।२५८।४ तन मन बचन मेार प्रमु साचा । ... १, २, ३, ५, ७, ८-पतुः ४-पनः

१।२५८।४ खपति पद सराज खितु राचा । ... १,२,३,८-चितुः ४,५,६,७-मन

१।१५८।७ प्रभु तन चितै प्रेम पञ्च ठाना । ... १,३,७-पनु; २, ४, ५, ६-पन; **©** तन

र।२५८ा⊏ चितव शब्द लघु व्यालदि जैसे । ... १,२,३,८–गदद; ४, ५, ६, ७– गर्ड

शश्यक्षां राम बाहु बल सिंखु अपाक । ... १,२,३,४,४,७,८-सिंघु; ६-राम सिंधु धन बांद्र अपारू

शर्ब । १ देखी बियुक्त बिक्क वैदेशी। ... १, २, ६, ७, द-विपुत्त विकल; ३,४,५-विकल अतिहि

१।२६०।३ का वरवा संब कृषी गुसाने। ... १, २, ३, ४, ५-सब ; ५, ६,

१।२६०।६ पुनि मस श्रातु मंडल सम मयऊ । ... १,२,३,८-नम श्रातुः ४,५,६,७-

१। १६० 🗠 तेहि सुतु राम मध्य भाजु तेारा । ... १, २, ४,४,६,७,८-मध्य भनु ; ( जुन मध्य )

शश्बर केरदंड कंदिड राम व्यवसी १, २, १, ४, ४, १,७,६-**वर्व**ड; बयि वचन उचारहीं। ... ( भंकेड ) १,१,द्ध-पूर्णान्यकात्र,७-पूर्व... शरदश सूक्ष से। सकल समास, बहा का प्रथमहि मेह बस । चढ़े; ६-वृद ... चढ़े; ३,४-बुड़ा...बड़ा १।२६१।⊏ युदित सहिं वहं तहं वर नारी। ... १, २, ३, ४, ५, ७,⊏-नर; ६-१।२६२।१ मेरि देशल बुंदुमी खुहाई। ... १,२,३,४,५,५-दुंदुमी खुहाई; (इंदुमी सेहाई); ७-इंदुमी बनाई; ६-विविमी १।२६२।३ सखिन्द् सहित इरवी झिति रानी। १, २, ३, ४, ५-अति; ६, ७, १।२६२।⊏ सीता शमञ्ज राम पर्हि की नहीं। ... १,२,३—गमजु, कीन्ही; ४, ५,६, ७,द-गमनु कीवा १।२६३।२ विस्व विजय से।भा जेहि बाई। ... १, २, ३, ४, ६, ७, ८-जेहि ; शर६४।१ खल भए मलिन साधु सब राजी। ... १, २, ३, ४, ६,६,७, ६-राजे; (गाने) १ २६४।३ नाचिह गाविह विवुध वधूरी । ... १, १, १, ४, ५, ६,७,८-विबुध; (विविध ) १।२६४।३ नार नार क्रसुमांजिक कृटी । ... १, २, ५-क्रयुमांजिक; ३,४,६,६ ७-इच्चमावलि १।२६४।५ महि पाताल ब्लीम जल व्यापा । ... १,३,४,५-व्याम; २,६,७, ८-१।२६४।७ सोइति सीच राम के जोरी । ... १, १, ३, ४, ५, ७-सीय राम ; द-सोहत सीयराम; ६-राम सीअ शर्दधार वरि वौधादु तप वासक दोळ । ... १, १, १, ४, ५, ७, द-वाँवहु ;

६-मारह

११२६६ देखहु रामहिँ नयन मरि, ... १,२,३,६-कोइ ; ४,६,६,७-मोह तिज इरिया महु कोहु ।

१।२६६।१ वैनतेय विक्र जिमि चह काया...माय १,२,३,४,५,७,८-कागू, भागू; ६-कागा...भागा

१।२६६।३ स्रोसु स्रोसुप कल कीरति चहर्ष। १,२,३-स्रोम लोखुप; ४,६,६,७, द-स्रोमी स्रोहुप

१।२६६।४ इरि पद विमुख सुगति जिमि चाहा । १,३,४,५-सुगति जिमि ; २,६-परा गति; ७, द-परम गति

१।२६७ मनड्कॅ मन्त गव गन निरिष, १,२,३,४,५,६,७-किसीरिह;

सिंह किसोरहि चाप। ... द-किसारहु

१।२६७।१ खरमब देखि विकल पुर नारी । ... १,२,७,⊏-पुर; ३,४,५,६-नर

१।२६७।७ चाद जनेउ मास्त मृग द्वाला। ... १, २, ६, ८-माल; ३, ४, ५-

१।२६८ स्तांत वेष करनी कढिन, १,२,३.४,५,८-सांत ; ७-संत ; वरनि न जाइ सक्य । ... ६-साधु

१।९६८।२ पितु समेत कहि कहि निज नामा ।... १,२,३,४,६,७,८-कहि; ६-निज निज कहि

१।२६८।३ जेहि सुभाव चितवर्हि हितु वानी ।... १, २,३,४,५,७, ८-सुभाय; ६-सुभाव

१।२६८) से जाने जनु साइ खुटानी। ... १, २, २, ५, ६,८-आई; ४,७-

शर्बदा६ विस्वामित्र मिले युनि आई। ... १, २, ३,४,५, ७,८-युनि; ६-

१।२६८।७ दीव्हि असीस देखि भस जोटा । ... १,२,३,४,५,८-दीव्ह असीस...; ६,७-देखि श्रसीस दीव्ह...

१।१६८।द रामहि क्तिह रहे थकि लोकन । ... १,२,६,४,४,७,८-थिक; ६ मरि; ( थक )

```
शारद बहुरि विशोकि विदेश सन,
                                      कहडू कड़्ड अति भीर।
                                    ... कहा
 शर्बहार सुनत क्यन किहि अनत निहारे । ... १,२,१,४,५,०-फिरि; ६,७-तव
 शर्षधार कहु जह जनक बनुष कोई तीरा। ... १,२,४, ५,७-केई; २,८-कै;
                                       ६-केडि
१।२६९।७ विवि आव सावदी वात विगारी। ... १,२,६-अव सर्वेरी; ३,४,६-
                                       सर्वे रि सवः ७,८-अव सवरी
  १।२७० सभय विक्रोके कोन सब,
                                       १,२,३-जानकी भीक; ४,५,७,
                                   ... ८-बानकी भीर; ६-जानि सीय
              जानि जानकी भीव।
                                       चति भीर
१।२७०।५ से। विस्ताउ विद्वाह समाजा ।
                                   ... १,२,६, ४,५,७,८-विहाह; ६-
                                       विदाउ
१।२७१।२ देखा राम नए के भोरे।
                                   ... १,२-नय के भोरे; ३,४,५-
                                       नये के; ६,७,८-नवन के
१।२७१।५ केवल ग्रुनि अब जानहि मोही । ... १,२,३,४,७,८-जड़ जानहि;५-
                                      जानेहि: ६-जाने
  १।२७२ मातु पिताइ जान साच वस,
                                      १,२,८-करिं महीसः १,४,५-
             करिस महीस किसार | ... करिह महीप; ६,७ करिस महीप
शर७रा४ में बह्य कहा सहित अभिमाना । ... १,२, ३, ४,५,५-कहा; ६, ७-
                                      कहेउँ; (कहउँ)
१।२७२।५. भूगुकुत् समुक्ति बनेउ विलोकी । ... १,२, ३, ४, ५, ६, ७-भगुकुत्त;
                                       द-भग्रमुत
१।२७३।२ निपट निरंकुस अबुधु असंकू। ... १,२,३,४,५,७,८-सबुध असंकू...
                                      ६-निद्वर निसंक्
१।२७३।६ बार अनेक भाँति बहु बरली । ... १,२,३, ४, ५, ७, ८-वहुः ६-
                                      तमह
                                      १,२,३,४,५,६,७-करहि प्रजाय:
 शश्र विद्यमान रन पाइ रिप्र,
             कावर करहिँ प्रकापु । ... ८-कपहि प्रताप
```

राष्ट्रभाद कर कुटार में क्रकरन काही। ... १, १, ४, ४,६,७-वकरन; २-श्रकादन; 🖨 सर...श्रकदन १,२-बावि वृतुः इत्बरेशः, ६-शर्थ्य गांचि सुञ्ज कर हरव इति, मुनिहि हरिकरेह स्म । ... गापि पुषन इरिअरे; ३,४,५,७-गाषि स्तु...हरिश्चरइ ; द-गाषि स्तु …शरियने ... १,२,३,५,६,७,८-अयमय खाँड; १।१७५ शबसब साँच न ऊसमब, ४-सदमय संद। (श्रकाव संदेउ सम विमि) १, ३, ४, ५-होहि; ७-परहि; १।२७७ जेडि बस जन अनुचित करहि, होहि विस्व प्रतिकृता । ... २, द-चरहि १।२७८ सुनि लिख्निन विवेंसे बहुरि, ... १,२,३,४,५,५,५-विहेंसे बहुरि; नथन तरेरे राम। ... ६-वाले विहसि १।२७८ तुर समीप गवने सकुचि, १,२,७,६-सकुचि; ३,४,५-बहुरि परिहरि बानी बाम । ... ९-वस्त 🕐 १।२७८।६ सुनि नायक साद करके उपाई। ... १,२,६-करेँ। ३,४,५,७-करउँ; ६-करह शिरा दे शाह बचा दुल दुसह सहावा। ... ३, ४, ५, ६-दया ; १,२-दयां ६, ७-दैव सुनि सौमित्रि विद्वस्ति सिव नावा । ... १,२,३,४,५,८-विद्वसि ; ६, ७-शर७ शां वे क्यों अरहिं युनि गाता। ... १, २, ३, ४, ५,६,७,८-जरहिं; (जरिहि) १।२७९।८ विदेंसे तवत कहा सम साही । ... १,२,३,४,५,५,८-मन माहीं; ६,७-मुनि पाई शरूना तुन्द्व तथन कर इस पर रेजू। ... १, १, १, ४, ४, ६, ७-गुनहु:

🕒 बुनर

```
शक्ता है के बावि संबा सन काहा
                                     ... 4,7,4,4,4-441; ७-441;
                                        द-सब बंदे काहू
१।२८०।७ वाम क्वेड दिस शांकिक धुनीसा । ... १,३,३-स्विम ; ४,५-स्विम ;
                                        ६,७-तजह ; 🖨 तबअ
  १।२८१ वेष विस्नोके कहेलि कह्न.
                                        ₹,₹,₹,¥,₩,₩,₩₩; =-
              बाककाँ नहि देखि।
                                     ... बालक
  १।२८२ बोखे भूगुपति सस्य हॅसि,
                                        १,२,३,४,५,=-इँवि ; ६,७-दोह
              तहुँ बंधु सम बाम ।
१।१८२।४ दीम्हे तसर जब जग काटिन्ह १,२,३, ४, ६, ७-दीन्हे-कीन्हे ;
               कीन्हे
                                        ६-दीन्हा-कोन्हा ; ५-दीन्हे ;
                                        तमर बग्य अप के।टिन्ह कीन्हे
  १।२८४ जाना राम प्रभाउ तब,
                                       १, २, ३, ४, ५, ६,७,५-प्रमाउ;
              युक्तक प्रकृत्तित गात । ... ६-प्रताप
  १।२८४ जारि पानि बोसे बचन,
                                        १,२,८-ग्रमातः ; ३,४,४,६,७-
              हृदय न प्रेषु आमात ।
                                    ... समाव
शश्याप करों काष्ट्र मुख एक प्रसंसा।
                                     ... १, ३, ६,७, ६-काइ; २,४,५-
१।२८४।६ मनुचित बहुत कहेउँ अज्ञाता । ... १,२,३,४,५,८-वहुत;६,७-वचन
१।२८४।७ भृगुपति गये बनहि तप हेत्।
                                    ... १, २, ३,४,५,७,६-वनहिः ६--
                                        गएउ तपहि बन
१।२८४।८ अपमय इिक महीप बेराने । ... १,२,३,४,५, ८-इटिल; ६,७-
                                        सक्ल
  शश्या इरवे पुर नर नारि सब,
                                        १, २, १, ४, ५,८ मिटी; ६,७~
                                    ... मिटा
              जिसी मेह मय स्ता।
१।२८५।६ अब के। उचित से। कहिका गोर्खोई। १, २, २, ८-कहिका; ४,४,७--
                                        कहिय; ६-करहु
रास्त्रार आवाहि वृत्र वतरवर्षि वाबार्ष । ... ३, १, १, ४, ४, ७,८-आनर्षि;
                                        ६-मानी
```

```
१।२८६।४ हाट विदे सुरवासा । ... १, २, ३, ४, ६, ७, ६-मुखाला;
                                       ६-चहुपासा
१।२८६।५ पुनि परिचारक बोक्डि पढाय । ... १,२,३,४,५,७,८-वेालि पढाय ;
                                      ६-निकर बासाये
शरूकार वरल सपरव परहिँ नहिँ चीन्हे ।... १,२,३,५,०-सपरव ; ६-वपर्व ;
                                      ४,७-सपरन
१।२८८।७-तेहि तमु काव मुवन दस चारी । ... १, २, ३, ४, ६, ७-काग ;
                                      द सगति
 शश्य वसे नगर जेहि सिंख करि,
                                     १,२,३,७,८- वेषु; ४,५-वेष ;
             कपट नारि वर बेचु ।
                                 ... ६-मेष
शश्याधा आप भरत सहित हित मार्ड । ... १,३.८-हित ; २,४,५,६-दोठ ;
                                      ७-सम्
  १।२६१ राम लघन जाके तनय,
                                      १,२,३,४,५,६-जाके ; ७, ८-
             बिस्व विभूषन दोछ ।
                                  ... जिल्ह के
१।२६१।३ तिन्ह कहँ कहिब नाथ किमि चीन्हे । १, २, ३, ४, ४, ७, ८-किमि ;
                                       ६-बिनु
१। रह १।७ एकइ उठाइ सराखुर मेक ।
                                 ... १,३,५-सराद्धर ; २,४,६,७,८-
                                       सुरासुर
१।२६३।१ द्विन बोते गुर अति सुख पाई। ... १,२,३,५-गुर ; ४,७,८-गुर ;
                                       ६-मुनि बोहो
शर्पारे भुमन चारिद्ध भ्या उद्याहू।
                                   ... १,२,६,८-भरा; ७-भरेड; ३,४,
                                       ५-भएउ
शश्रध्याद तदपि प्रीति के रीति खहाई।
                                   ... १,२,३,४,५३,७,८–रीति
१।२६६।२ विशु बदनी मृग सामक केम्पनि ।
                                      १,३,४,५,७,८-सावकः; २,६-
                                       नासक
१।२९७।४ रचि कवि जीन दुरग तिन्ह साजे।
                                      १,२,३,५,६,६-विच ; ४,७-
```

रिच

```
१।२९७।९ आव इव जरत घरत परा घरनी । ... १,२,४,७,८-अव ; ६-इव ;
                                       (野)
१।२९७।७ भरत सरिस वय राज कुमारा।
                                   ... १,३,३,६,७,८-वय ; ५-वए ;
शर्धाय खाचकरण अवनित इय होते।
                                   ... १,२,३,४,६,८~खावकरनः ५,
                                       ७-स्यामकरन
१|३००|१ रथ रव बाजि हिसाँहिँ चहुँ स्रोरा । १,२-हिसँहिः ६-हिसहः ३,४,
                                       ५,७,८-हिंस
१।३००।३ महा भीर भूपति के हारे ।
                                   ... १,२,३,४,५,६,७-भीर ; =-
१।३००।४ चढ़ी झटारिन्ह देखाहिँ नारी। ... १,२,३,४,५,७,८-देखहिं ; ६-
                                       निरसहि
१।३०१।७ वंट बंटि धुनि बरनि न आर्ही । ... १,२,३,४,५,७,८-जाहीं; ६-जाई
        सरव करहिँ पाइक फहराही। ... १,२,६-सरी; ३,४,५,७,८-सरव
                                       १,२,३,८-पाइक ; ४,६,६,७-
                                       पायक ; (पाउक)
१।३०२।५ बुरभी सनमुख सिसुहि विकासा । ... १,२,३,४,५,६७,८-पिम्रावा
११३०४।१ कनक कसस का कोपर पारा । ... १,२,३,४,५-कस के।पर ; ६--
                                       कापर भरि ; ८,७-भरि कापर
१।३०४।२ भाँ ति मौति नहिं नाहिँ बखाने । ... १,२,३,४,६,७-माँ ति भाँ ति
                                       नहिं ; य-नाना भाति नहिं
१।३०४।८ सरित बराती हने निसाना ।
                                   ... १,२,३,४,५-वराती ; ६,७,८-
                                       बरातिन्ह
  १।३०७ डठे इरपि युख सिंधु महूँ,
                                       १,२,१,४,५-उठे ;
                                       ਰਰੇਤ
१।३-७)६ सम्मायती प्रशेवे पाई।
                                   ... १,२,३,४,५,५,८-मन मावती ;
                                       ६-मनभावते
```

१।३११।३ निज निज जेह गए महिपाला। ... १,२,३,४,५-गेह; ६,७,८-भवन

```
१।३११ = बहाई नोतियी श्रापर विभाता । ... १,२,३,४,५-अपर , ६,=-आह
                                       ७-विप्र
शंक्रिश्य बनु तनु धरे करहि खुर सेवा । ... १,३,३,४,५-खर; ६,७,८-खक
१।३१४।७ मरकत कनक बरन तजु जोरी । ... १,३,४,४–तन; २,६,७,८–वर
१।३१५।२ मंगक मच सब मौति सहाए। ... १,२,३,४,५,७-वय; ८-सब
  शरेश्व जगमगत जीन अदाब जाति,
                                    ... १,२,३,४,५,=-जराव ; ६,७--
             युगेति मनि मानिक सर्गे । .. जहाव
  १।३१६ प्रमु मनतह सबसीन मन,
                                       १,२,३,४,६~चाल ; ४,७,८~
              चलत खाइ इवि पाव । ... वानि
  १।३१८ जा बुख भा सिय मातु मन,
                                       १,२,३,४,५,६,७,८-मन ; (पन)
              देखि राम बर बेषु।
१।३१८।२ वेद विदित अब कुल आचाक । ... १,२,३,४,५,५-आचारू ... व्या
           न्यत्रहा क
                                        हार , ७-व्यवहार "प्राचार;
                                        द-स्थवहार स्थवहारू
शहरदाइ पंच सबद धुनि मंगल गाना।
                                    ... -१,२,३,४,७,८-धनि;५,६-सुनि
१।३२१।६ बिनु पहिचानि आन ते प्यारी।
                                    ... १,२,३,५,७-मानः, ६,८-मानद्ः
                                        ३,४-पश्चिन प्रान
  शाहरर नव सप्त सालें सुंदरी सब,
                                    ... १,३,४,४,७,८-सप्तः २,६-सत्त
              मत्त कुंबर गामिनी।
  शहरह भरे कनक कोपर कलस सा,
                                        १,२,३,४,५,७,द-तव लिए; ६-
              मच किए परिचारक रहें।... तब सिएहि
  शहर४ करि मधुप मन मन जोगि जन,
                                        १,१,३,४,६,७,६<del>,७,६,–सेह;</del> (पाह)
              ने सोइ अभिनय गति सई । ...
  शाहरभ वर कुँ आरि करतल जोरि,
                                        १,१,३,४,६,६-सम्बोचार ; ४-
              साबोबाद रोउ कुत्रगुर करें। वाबोबार ; ७-वाबोबार
 १।३९४।३ आगमवाति मनि लंभन्द मादी । ... १, २, ३, ४,६,७,६-जगमवाति ;
                                        (जगमगात) यह अर्घाली काशी-
                                        राज में वहीं हे
```

```
१ ११५ से। आवक्त दीन्ही व्याहि लवनहिं, १,२,३,४,६-अनकः, ६,८-
              सकत विधि सनमानि कै। ... तनय
  शक्ष ध दारिका परिचारिका करि.
                                    ... १,२,४,५,७-मई; २,६,८-नई
              पालियी करना महे।
  १।३२६ अपराधु खुमिनो नोलि पढए,
                                    ... १,२,३,४,५-वर्ष ; ६,७,८-कर्ष
              बहुत है। दीठयो दूई।
  १।३२७ निज पानि मनि मह
                                        १,१,३,४,६,७-देखि प्रति मूरति;
         देखि प्रति सुरति तरूप निषान की । द-देखि यति मूरति ; ६-देखि
                                        पति म्रति
१।३२७।१ पढए जनक बालाइ बराती।
                                    ... १,२,३,४,५,६,७,८-जनक
१।३२७।७ बेालि सुपकारक सब लीन्हे ।
                                    ... १, १३, ४-स्पकारक ; २,५,६,
                                        ७.द-स्पकारी
१।३२८।५ इत्स बचिर विजन बहु जाती । भौती १, २, ३, ४, ५, ६,८-जाती...
                                        भाँतीः ७-माँती '''बाती
१।३३१।१ तृप सब राति सराइत बीती । ... ६,=-भाँति सराइ बिभूती; १,२,
                                       ७-राति सराइ विभूती ; ३,४,५-
                                        राति सराइत बीती
१।३३२।१ बुकत विकल परसपर वाता।
                                    ... १, २, ३, ४, ४, ६, ७,८-पुगतः;
                                        (पूछ्त)
```

१।३३२।५ पठए जनक अनेक सुआरा । ... १,३,४,५,७-सुवारा ; २,६,८-पढर्र "सुवारा

१।३३५ रूप विंचु सब बंधु सस्सि, १,२,३,४,५,७-उठेउ ; ६,८-इरवि वठेख रनिवास । ... उठी

१।३३५।५ विवा देल दस दहाँ पढाए । ... १,२,७-इम दहाँ ; ३,४,५,६,-

१।३३६ तुकसी सुशीक वनेहु तसि, १,२,३,४,६,७,८-दुत्तसी निव किंदरी करि मानियी। ... युवीस; ( तुस्तशीयु वीस )

```
१। ११६। १ राम विदा भाषा कर कारी। ... १,२,३,४,६,५,७—मागा; =-
```

१।३३९।५ फिरिश सहीस दूरि बढ़ि श्राए। ... १, २, ३, ४, ५,६,७,८-महीस; (महोप)

१।१४१ सबुद सुक्रम जगजीव करूँ, १,२-सबुद सुलम; १,४,५-सबद भएँ देस अनुकुल। ... सुलम; ६,द-सबद लाम; ७-

सबहि सुक्रभ

राइ४२।२ फर्डाह्य कलप केाटिक भरि तेखा । ... १,२,३,४,५,७,८-करहिँ; ६-करिहि

१।३४१।८ विनती बहुत भरत यन की कही । ... १,३,४,५.चहुत ''कीन्ही ; ७--वीन्ही बहुत कीन्हा; २--वहु ''कीन्ही ; ६,८--वहुरि कीन्ही

११३४२१५ सब सिक्षि तब दरसन बानुगामी ।... १,३,३,६,≒–सिबि ; ५—सिक्कि ; ४,७—विधि

१।३४३।२ भौभि बीरि डिडिभी सुहाई। ... १-बीरि; द-विरव; ३,४,६-बीन; २,६,७-मैरि

११३४४१३ तनु घरि घरि दसरथ यह काय। ... १,२-हाय ; ३,४,६,७,६- न्नाय

११२४५/१ सोख् प्रमोद विवस सब माता । ... १,२,३,६,८-मोद ; ४,५,७-प्रेम ११२४५/५ संजुक संखरि दुललि विराजा । ... १,२,७-मंजुल मंजरि ; ६,८-मंजुर मंजरि ; ३,४,६-मंजुल मंगल

११३४५/६ मदन सकुम जनु नीड बनाए। ... १,३,४,५,७-सकुन ; २,६,८-सकुष

११३४६/द मूक बदन अनु सारद हारै। ... १,२,३,६,८-अनु ; ४,५-जिमि। ७-जस

राहेश्रराप्र देत व्यसीस सक्कार मन तोषे। ... १,२,३,५,≒-सकल; ६,७-चले; ४-सक्ल परितावे १।३५२।४ खेळ चार भूचन पहिराई'। ... १,२,६,६-चेळा, १,४,६,७-चीर
१।३५५।१ खेळ कार भूचन पहिराई'। ... १,२,३,७-चेळा, ४,५,७-चेळा;
१।३५७।४ खंदर बधू खासु ले सोई। ... १,२,३,४,६,६-खंदर वधू; ७छ'दरि वधुन्द; ६-खु'दरि वधुन
१।३५७ ६ वंदि मागावान्दि गुन गन गाए। ... १,२,६,६-चेदि मागावान्दि; ३,
४,६,७-चेदी मागाव
१।३५८।६ रामसावन उर स्रतिहि उछाहू। ... १,२,३,४,५,६-स्रतिहि; ७,६भीवक
१।३५९।१ खुदिन साधि कल कंकन हे।रे। ... १,२,३,४,५,७-सप्रेम: ६,७,६सोधि

सनेड

## श्रयोध्या कांड

```
शक्ती । १ वामांके च विभाति भूषरस्ता । ... १,१,४,६,७-वामांके ; ६-
  २।०।७ फिकत विशोषि मनारय वेशी। .. २,३,४,५,६,८-फिलत ; ७-
                                       अलित
 शारे शास्त्र वेगि नयनु फल पावहिं। ... २,३,४,६,७,८-आवहु ; ५-
                                       आवहि"
 २।१०।६ विधन मनावहिँ देव कुचाली । ... ३,४,५,७,६-मनावहिँ ; २,६-
                                       बनावहिँ
 शश्राप चली विचारि विकास मति पोची । ... ३,४,५,७,८-विकुध ; २,६,८-
                                       बिबिध
 श १६।७ विनु जार जारि करह साह खारा । ... ३,६,७,८-जर ; २,४,५-अल
 श्राहा७ दिन प्रति देखाउँ राति कुतपने । ... १,४,६,६-देखाउँ; ७-देखीं; ३,
                                       ८-देसहँ
 शर-।२ मरन नीक तेहि जीवन चाही। ... १,३,४,५,५,७-जीवन चाही; ५,
                                      प्र-श्रीय न चाही ; (जिवन न
                                       चाही)
 शरशर कुबरी करी कबुकी कैकेई।
                                   ... २,३,४,५,५,७,८~करि कबुली
                                      (करी कुवली)
 शरशद बचन मार फुर मानहु बीते।
                                   ... ३-फुर : २,४,५,६,७,६-प्रिय
   शश्य गवनु निदुरता निकट किथ,
                                   ... ३,४,५,७-किय; २,६,६-किये
             बनु परि देह सनेह ।
 २।२६।५ ऐतिउ पीर विहेंसि तेहिं गोई। ... २,६,६,६-तेहें ; ४,५-तेह; ३-
                                      ग्रीसह : २-ग्रीसड : ७-तव
 २।२६।६ केवि कुढिल मनि गुद पढ़ाई। ... ३,४,६,६,६-मनि ; २,७-मति
 शरेशरे दुइ के चारि मौति मकु तेहू। ... र,६,७,६-मकु ; ४, ६-किन ;
```

2-44

```
२।२७।६ वेद पुरान विदित सञ्ज गाए। ... ३,७,६-मनु ; ३,४,६,६-मुनि
१।२७।७ सुकृत सनेह अवश्वि रषुराई। ... २,३,४,५,६,७-अवशि ; ©
अवश
```

२।२७।८ बात बिढ़ाइ कुमति हेंसि बोली । ... ३,४,५,७-दिवाइ ; २, ६, ८-हवाइ ः

२।२७।८ कुमति कुविहरा कुलह बनु खोली। २,३,४,६-कुविहरा; ७,८-कुविहरा

२।२८१ सुनहु प्रान प्रिय भावत जी का। ... २,३,४,५,७-सुनहु; ६, © सुनहुँ

२.३०। ॥ भीर प्रतीत प्रीति करि हाती । ... २,६,७,५-मीर ; ३,४,५-भीड २.३१।५ श्रवहूँ हृदय जरत तेहि ग्राँचा । ... २,३,४,६,७,६-तेहि ; (ते ) २।३३।६ मोहि न बहुत प्रपंच सुहाही । ... २,३,४,६,७-सब ; ६-प्रांच सुहाही । ... २,३,४,६,७-सब ; ६-फ्रार ; (फ्रर )

२।१५)१ चहत न भरत भूपतहि भोरे। ... २,१,६,६-भूपतहिं ; ४,५,७-

२।३५:८ मारिस गाइ नहारू लागी। ... २,३,६,८-नहारू; ७-नाइरू; ४,५-नहार्बह

२।३६।६ पहिंहिँ भाट गुन गावहिँ गायक ।... २, ३, ४,४, ६, ७, ८-पढ़िं। ( पढहि )

२।१७ **आगे**ड त्रजहुँ न त्रवधपति, २,३,६,८-नागेड ; ४,५,७-जागे कारनु कवनु विसेषि ।

२।४१।४ तेंड न पाय श्रस समंउ चुकाही ।... २, ४, ६, ७-पाइ श्रस; ६, © पाइश्र समय; १-पाय न समंड

२।४१।८ **जाते** मेहि न कहत कञ्च राऊ। ... १-त्राते ; २,६,८-वाते ; ४,५,

, Y

```
शंधर चलइ बाँक अस्त वक गति,
                                  ... २,३,४,६,७,८-बल; ५-बिमि
            बर्चाप सलिख समान ।
२।४६।७ सर विधि अवाह अगाथ दुराकः। ... द-अगहु ; ३,४,५,७-अगम ;
                                       २,६-झगमु
राप्रश्रद राम भरत कहुँ परम पिद्यारे।
                                   ... २,६-परम ; ३,४,५,७,८-प्रान
  राप्रम चंदु खबद वर अनल कन,
                                   ... २,३,५,६,८-चवद : ४,७-खुवद
             सुधा होह विष त्ला।
                                   ... ६,८-काढि ; ३,४,५,७-काटि ;
२।४६।१ सेक कलंक काठि जिन होहू।
                                       २-कापि
                                   ... २,३,६,८-मिटा ; ४,५,७-इहै;
२।५०।८ मिटा सेाचु बनि राखे राऊ ।
                                       २,३,४,६ ८-रघुबोर मनु, ४,७-
  राधर नव गयंद्व रच्चबीर मनु,
                                    ... रघुबंस मनि
             राजु अलान समान।
श्रश्रम जिन सनेह वस हरपति मोरे । ... ३,५-मेरि ; २४,६,७,८-मेरि
 २१५६।६ परम अमागिनि बापुहि जानी । ... २,१,४,५,८-जानी ; ७-मानी
                                       (यह श्राघीली काशिराव में नहीं है)
२।५९।५ सुरसर सुभग बनज बन चारी। ... २, ३, ४, ५. ६,७,८-सुरसर ;
                                       ( सुरसरि )
२।६०।८ कहेाँ सुआव सपय सत मोही। ... २, ३, ४, ५, ६, ७, ८—सुभाय ;
                                       ( सुभाव )
२।६१।१ में पुनि करि प्रवास पित बानी । ... २,६,८-प्रवान; ३,४,५,७-प्रमान
२।६४।३ प्रिय बिनु तिझहि तरनिहु ते ताते ।... २,३,४,५ ६,-तिअहि ; ७-तिय
                                       २,३,४,५,६,७,८-जानिअहिः (न
  शद्द राखिअ श्रवष जे। अवधि लगि,
             रहत जानिक्रहि पान । ... बानिक्र )
२।६८।४ सेवा समय दृह्म वनु दीन्हा । ... ३,४,५-दृहम् ; २,६,६-देग्र ;
                                       ७–देव
शहदाप मार मनारधु सफळ न कीन्हा । ... २,६,६-सफल; ३,४,५,७ सुफल
२।७२।५ पृंछे मातु मिलन मनु देखी।
                                   ... १,३,४,६,८-पृ बे ; ५-पृक्षेउ ;
                                       ७-पूछा
```

```
२।७४.२ राम विमुख युत ते हित खानी । ... ३,४,५,५-मानी ; २,४,७-हानी
राज्याप सकत सकत कर कड़ फालु वेहूं।... ३,७,६-वड़ फल ; २,४,६,६-
                                       पल सुत
  शाक्य उपदेस यह जेहि जात दुम्हरे,
                                   ... ४,७-वात ; २,३,५,६,८-तात
             रामु सिय सुखु पावहीं
  राज्य बलसी प्रशुद्धि सिख देह,
                                      २, ३, ४, ६, ७, ८-प्रशुद्धिः ५-
             आयसु दोन्द पुनि आसिष दर्द । सुतिह
श७७।२ खबी राम बस रहत न जाने।
                                   ... २,३,४,६,७,८-तखी ; ५ तखा
२।७८।८ चले बनक जननी सिक नाई।
                                   ... २,२,६,७,८-जननी ; ४,५-
                                      जननिहिं
राज्याप मीत पुनीत प्रेम परिताचे।
                                   ... २,३,६,८-परिताषे : ४,५,७-
                                      परिपेषि
श⊏शश नगद सफलु वन गहदर भारी।
                                   ... २,४,६,७,८-सफ्बु; ३,४-सक्ल
शद्याद्र देवना भरि भरि राखेखि पानी।
                                   ... ३,द-पानी; २,४,५,६, ७-म्रानी
शब्द ४ केंट्रे भाषी सर चाप चढ़ाई।
                                   ... २,६,८-माथी ; ३,४,५,७-माथा
शद्धः सुरपति सद्तु न पटतर पादा ।
                                  ... २,३,४,५,६,७-पावा ; ध्र-आवा
२'१०।७ सोविति महि विधि वाम न केही । ... २,३,६,४,५,७-सेविति;द्र-सोवत
शह ३।२ जागे जग मंगल सुख दातारा । .. ६,७,८-सुलदारा; २, ३,४,६-
                                      दातारा
शहपार तात घरमु मगु तुम्ह तबु ताथा। ... २.३,४,४,६,७-मगु ; द्र-मतु
२।६७।१ तृप मनि मुकुट मिक्कित पद पीठा । ३, द-मिलित । २,४,६,७-
                                      मिलत
२।९७:२ सुख निधान अस पितुगुह मारे। ... ३,४,५,८-पितुगृह ; २,६,७-
२।९७|६ मोहि केड सपनेदु बुखद न लागा । .. ७-केउ ; १,४,५-सब ; १,६,
                                      ८-काउ ;
```

... ४,५,८-मारि ; २,३,६,७-मार

शह्द मारि सेाचु जनि करिश्र कञ्जु,

में बन बुखी सुभाय ।

```
शहर प्रजा मातु पितु जीवविं कैसे। .. ४,५,६-जीवविं ; ३,७-जीवविं ; ३,८-जिइवर्षि
```

२११००।२ हेात बिलंबु खतारहि पारू। ... २,३,४,४,६,७-उतारहि ; ८-उतारिहि

२।१००।४ जेहिँ जग किए तिहुँ पगहु ते थोरा। २,३,४,६,७-किय ; द्र-किये

श्रिश्च करि परितेषु बिदा सब कीन्दे। ... २,३,४,६,६-सब ; ७,६-तब श्रश्च मुनि मन मोछ न कछ कहि आई।... २,६,४,६,७-मोद ; © मोह

२११०६।३ ऋति लालसा स्वर्षि मन माहीं । ... २,३,४,५,७-सविह ; ६, द-

१०६।६ श्रीत लालसा स्वचाह मन माहा । ... २,२,४,५,७—स्वाह ; ६, ६ वसहि

२।११-। द्रसाख सनेह विकल नर नारी। ... १,३,४,५,६,७-सेच ; ८-हाहि

शश्रश्य जातिष क्रूँ **इसारे**ँ भाष्रं। ... २, ३, ४, ५, ६ -इमारे;ँ ७,⊏-

२।११५। इन्ह ते खहि दुवि मरकत साने । ... २,३,४,५,५-पन्ह ते लहि ; ६-पन्ह ते लही : ७-इन्ह ते लहि

राररणा विषि निषि दीन्दि तेत जनु कीने ।... २,३,६-दीन्द् ; ४,५,७,=-दीन्द

२।१२०।२ गहनरि हृदय कहि मृतु बानी ।... २,४,५,६-कहि ; =-कहह बर; ३,७-कहि वर

२।१२१।३ दीन्ह हमहि जे ह लोचन लाहू। ... ३,५-जेहि २,४,६,७-जेहि ; द-जेह

२।१२६।१ बसहि लघनु सिय रामु बटाऊ । ... २,३,४,५,६,७-वसहिँ; ८-बसहुँ

२।१२६।५ खितानंद मय देह तुम्हारो । ... ३-चितानंद ; २,४,६,६,७,८-चिदानंद

र।१२८ मुकुताहल गुन गन चुनह, २,१,४,६,-मन ; ७,८-हिय राम बसहु मन तासु ।

शहररार काम कोइ मद मान न मेग्हा। ... २,३,६-केाइ; @ माइ; ४,५ ७-कोष

## मानस-पाठमेद ( धर्याच्या कांड )

शारश्चित्र सब तिक द्वमहि रहह काउ लाई। ... २,३,६-लड; ४ ली; ५-की; ७-सम् । @ उर

२११३२।६ वते सहित सुरखपति प्रधाना । ... २,६,७,८-सुरथपति ; ३,४,६-सुरपति परधाना

२।१३५।५ हम सब भौति करन सेवकाई । ... २,४,५,६,७,८-करव ; ३-करिव २।१३५।७ जहाँ तह तम्हिइ छहेर सेलाउन । ... २,३,४,६-वहँतहँ;५,७,८-तहँ तहँ २।१३६।७ मनद्र विद्युध वन परिहरि झाए । ... २,३,४,५,६,७-विद्युध; ८-विविध

वन २००२ = इति य सहति सम्बद्धा असि कानन । २.४.७ - सुख् भा : ३,५,६,६-

२।१३८,६ कहि न सकहिँ सुख्य भा जिस कानन । २,४,७-सुख भा ; १,४,६,८-सुखमा ; (सुषमा)

२।१३६।६ असनु अभिया सम कंद मूल फर । २,३,४,५६,७,८-फर ; ५-फेल २।१४१।८ अनु बिनु पंख बिहग अकुलाही । ... २,३,४,५,६,७,८-अनु । जिमि २।१४२।६ अञ्चलि परिह फिरि हेरहि पोछे ।... २,३,६,८-अडकि; ४,५-अटिक;

७-उद्धिक २।१४२।४ रही न स्रंतहु अधग्र सरीरू । ... २-रही न ; २,४,५,६,७,६-रहिहि न

२।१४७।२ कहडु कहाँ तृप जोहि तेहि बूम्हा ।... ३,४,६,७-जेहि तेहि ; ३,६,८-तेहि तेहि

२।१४७।३ कीसम्या गृह गई इस्ताई। ... २, ३, ४, ५,६,७,८-सवाई; (सेवाई)

२।१४८७ राज सुनाइ दंग्ह बनवासः ... १,१,४,६,७-राज ; ८-राउ २।१५० प्रथम बासु तमसा भएउ, २,३,४,५,६-यूसर । ७,८-वृसरि कृसर सुरसरि तीर ।

२।१५१ १ तात सुनाएड विनती मारी। ... ३-सुनाएड ; २,४,५,७,८-सुना-बेहु , ६-सुनायेड

शृश्यशाय श्रीर निवादेडु मायप भाई । ... २,३,४,४,६,६—ब्रार ; ७—ब्रीर ; ( ब्राउर ) २।१९२।३ जिश्रत फिरेडें सेइ राम संदेखा .. २,३,६,७-फिरेडें; ८-फिरडें ; ४,५-फिरेड

२।१५४ तबफत मीन मलीन बनु, ... २, ४, ५-सी वेंड ; ३, ६, ७-सी वेंड सीतल बारि। सीवेंड ; ८-सीवत

२।१५४।६ से। तनु राखि कर्यां में काहा । ... २,३,४,५,६,७,८-करवि। (करव)

२.१५५।२ राम विरह अदि मरनु सँवारा । ... ३,४,५-मरि ; २,६,७,८-करि

२।१५७।४ रटहि कुमाँति कुलेत करारा । ... २, ३, ४, ५, ७, ८-करारा; ६-कराला

२:१६०:२ तात राउ नहिँ सोखइ जागू। ... २,३,६,८-सोचइ; ४, ५,७-

राश्वरा७ में अति अहित रामु तेड तोही। ... २,३,५, ६, ६-तेउ, (तेह) ७-ते; ४-प्रिय तेहीँ

२।१६५।१ मुख प्रसन्न मनु रावा न रोष् । ... ३,७-राग न रोष् ; २,६,८-रंग न रोष् ; ४,५-इरव न रोष्

२।१६७ जे परिहरि हरिहर चरन, .. ३-मृत धनधार; २,४,६,७,८-

शार्यकार राम प्रानहु ते प्रान तुम्हारे। ... २,३,६,८-प्रानहु ते ; ४,५,७-

२।१६८:२ विष्ठु विष **खबद् अव**द हिमु आगी। ··· ३,४,६,८-खबद्द;७-खुबद्द;२,६-बमद्द्र ।

२।१६६ उठे भरत गुर बचन सुनि, ... २,३,६,६-साबु; ४,५७-काबु करन कहेड सब साजुः।

२।१७१।६ सोचिय खदु विम्न श्रवमानी । ... २,३,६,८-अवमानी; ४,५,७-

२११७३१५ करहु तात पितु बचनु प्रवासा । ... २, ३, ६, ८-प्रवासा; ४,६,७-

२।१७४।३ वेद विहित संमत सब ही का। ... २, ४, ५, ६,७-विहित; ३,८-

२।१७४।७ सरम दुम्हार राम कर जानिहिं। ... २,४,७-सरम; ३,४-मेम; ६, ७ परम

२।१७५।३ वन रखपति सुरपुर नरनाहू। ... १,४,५,७-सुरपुर ; २,६, @ सुरपति

श१७६।२ मातु उचित श्वारि श्रायसु दीन्हा । ... २,३,४,५,६,८–वरि; ७ पुनि

२।१७७।२ मैं अनुमानि दीखि मन माही ।... २,३,६,८-दीख ; ४,६,७-दीख २११७८।२ दसा रसातक बाहहि तवहीं । ... २,३,४,६,७-रसा ; ८-राबु

२।१७८।५ बैठ बात सब सुनड सचेत्। ... २,३,४,६,७-वैठ; (बैठि)

२।१७९।१ कैकेई भव तानु अनुरागे, ··· २,३,४, ६-तानु...पाँवर; ६,६-पाँचर प्रान...। तानु, पावन; २-पावन; ७-तानु ते पाँचर

२।१८० तेहि पिश्रादश्र वाक्नी, कहहु कथन उपचार । ... २,३,६—तेहि; ४,५,७—ताहि; (क) तोहि; ३,४,६,७—कवन; २,

६-कौन; द्र-काइ

२।१८०।३ राय राज्य स्ववही कहँ नीका । ... २, ३, ४, ५, ७—राज्य सव ही कहँ; ६—रजायसु सवही, द—रजा-यसु सव कहँ

२।१८१३ केाउ न कहिहि मार मत नाहीं: · · २, ३, ४, ५,६,६-कहिहि; ७-

२।१८२।५ डब न मेहि जगु कहिहि कि पोचू। २,३,५,६,७-कहि ; ८-कहिहि १।१८३।७ बसहिँ कलप वत नरक निकेता।... २,३,४,५,६,७-कहि ; ८-वसिंह ; (वसिंह)

२।१८३६ सनमुख होत जो रामपद, ... ३,६,८-सहस; २,४,५,७-सहज करह न सहस्र तहाह ।

२।१८५।१ हरषु द्वेदय परमात पयाना । ... २, ३, ४,५, ६, ७, ६-परमात; (प्रमात)

२।१८५।७ जे। जेहि बायक से। तह राखा। ... २, ४, ६, ७-तहं; ३,६,८-तेहि

१।१८६।१ खहत प्रांत उर झारत भारी। ... २,३,४,४,७-चहतः ६ चलतः २।१८६।५ अवं वती प्रद झगिनि ... २,३,६,८-समाऊः ( सुमाऊ ... राजः ) ४,५,७-समाजः ... राजः २।१८७ सिंपि नगर सुचि सेवकनि, २,३,४,५,७-सवहिं ; ८-सकतः

सादर सबद्धि चलाइ।

२।१८९।५ स्वामि कान करिहर्षु रन रारी। ... ३-करिहर्षु; ८-करिहर्षु; २,४, ५,६-करिहर्जे; ७-करिहीं

२।१८९।५ जन श्ववित्रहुँ मुश्रन दस्वारी। ... ३-धवलिहुँ ; २,४,५,६,८-धवलिहुउँ ; ७-धवलिहुँ ।

२।१९०।४ **भाषी वीव चढ़ाइन्हि घजुदी । ... २,३,५,६,८-भाषी ; ४.७-**माथा २,३,४,५,७-भनुही; ६,८-भनही

२।१६३।५ राम राम कहि के जाबुहाही । ... २,३,६-जबुहाही; ४,५,७,८-समुहाही

शारेट४ रामु कहत पासन परम, ... २,३,४,६,७-पावन; ८-पाँवर हेात भुअन विख्यात ।

२।१९५७ में टेंड राम मद्र मरि बाहू। ... २,३,४,५,८-मद्र ; ७-चंद्र ; ६-माइ

२।१६६।१ में सनेह सब ग्रंग सिथिल तब । ... ४,४,७-वस ; २,३,६,८-सब

२।१९६।२ बनु तनु घरे विनय अनुराग्। ... २,३,४,५,७-तनु ; ६,८-घनु ; २-विषय अनुराग्

२।११६ दोस बाइ जग पावनि गंगा। ... २,३,४,५,६,७-दील; 🖨 दीसु

२।१६७।२ गुर सेवा करि आयसु पाई । ... २, ३, ४, ५, ६—गुर ; ७ गुरू ; ⊏—सुर

२।१६८। अथा ग्रवष नर नारि मलीना। ... २,३,४.५,७-मलीना ; ६,६-बिलीना

२।१६६ विहरत इंदउ न इहरि हर, ... २,३,४,५,६,७-पवि ; @ पति पश्चि ते कठिन विसेषि ।

```
रा१६६।३ मे न माद अस अइहि न दोने। ... ६,४ ६,७-अस , २,७ असे
शारहहाद सावर केटि केटि शत सेवा। ... ३,द-सादर ; २,४,५,६,७-सारद
२।२००।६ साँद देख मेहि कीन्द्र कुमाता । ... २,३,६,द-वांद्र देहि ; ५-वार्द
                                       ब्रोहि ; ४,७-साँई ब्रोह
                                       १,१,४,६,८–निरजोसु; ५–निर-
शरक्काद्य वह निरजासु देासु
              विधि वामहि ।
                                    ... जोस; ७-निरदेास
शश्राम कुटिल करि मोदी। ... २,३,४,६,८,-जानहुः ५,७-जानहिं
शरु भूरतियंत भाग्य निज लेखे ।
                                   ... २,४,५,७ मूरतिवंत ; ३,६,८-
                                        भूरति मंत
शः ०६।४ राउ सत्यत्रत तुम्हिंद बोलाई। ... २,४,५,६,७,८-बेालाई; ३-
                                        बलाई
२।२०७।३ प्रेम पात्रु तुम्ह सम काउ नाहीं। ... ४,५,७-प्रेमपात्र : २,३,६,५-
                                        प्रेमपात्र
 २।२०८ राम भगति रस सिक्टि हित,
                                       २,३,४,५,६,७-विद्धिः; ८-विद्ध
              भा यह समउ गनेसु
२।२०८।५ गुर श्रायमान देाव नहिँ दूवा । ... २,३,६-अवमान ; ४,५,७,८-
                                        ग्रपमान
२।२०८।६ की न्हिड्ड बुलभ सुधा बसुबाहु । ... २,३, ६, ७-कीन्हिड्ड; ४,६,८-
                                        कीन्हेहु; (कीन्हेउ)
२।२०९।१ कीरति विश्व तुम्ह की निह् सनूपा। ... २, ३, ६-कीन्ह ; ४,५,७,८-
२।२०६।६ मरतु धन्य तुम्ह जागु जासु जयक ।... २,४,४,७,८,-जागु जासु ; ३,६-
२।२१०।५ पितदु मरन कर नाहिन सेाकू। ... २.७-नाहिन; ३, ४, ५, ६, ६-
                                        मे।हि न
श २११६ मिटइ कुजोशु रामु फिरि ब्राए । ... २,५,६,८-कुबोगु ; ३,४,७-
                                        कुराग ।
```

शश्रहाथ अस कहि रखेड कविर यह नाता । ... २,१,४,६,६,८-रवेड: ७-रवे

श्रश्७ रामु सकोची प्रेम बस, ... ३,६-सुपेम; २,४,६,७-सुप्रेम; मरत सुपेम प्याचि। ८-सपेम रा२१७ बनी बात बेगरम चहत..... ... २, ३, ६-बेगरन; ४, ६, ७,८-बिरारन २।२१८।३ गहहिँ न पाप पुंच गुनु देाषू । .. ३,८-पुन; ४,५,७-पुन्य;२,६-पुनु २।२२१।५ कहहिँ सकल ते।हि सम न सवानी। .. २,३,४,५,७-ते।हि; द्र-तेहि शररश्व वीय समेत ववहिं देाउ वीरा। ... २, ३, ४, ५, ६, ७, ८-वमेत; ( समीप ) शश्य तुलसी उठे अवलोकि कारनु, ... २,३,६,८-चित सचकित; ४,५-कार बित सबकित रहे। चित चिकतः ७-चित चिकता। र।२२६।८ श्रापनि समुक्ति कहुडू श्रनुगामी। २,३,४,५,६-कहदः, ७-कहौः; द-कहउँ शश्रदा७ भरत इमहिँ उपचरा न योरा। . २,६-उपचरा; ३, ४, ५, ७,६-उपचार शरेश्ह कुत्र जाति रचुकुल जनमु, ... ₹,३,४,६-छत्र, ४,७,८-छत्रि; राम अनुज जगु जान। २,३,४,५,७-श्रनुजः, ६,८-श्रनुग रार्श्वा७ जो श्रॅचवत वृप मातहि तेई। ... २,३,६,७-नृप मातहिः, ४,५,८-मातहिं बूप २।२३०।७ नाहिन साधु सभा जेहिँ सेई। ... २,३,६,७,८-जेहि ; ४,५-जेह शरक्शक मसक फूक मकु मेर उड़ाई। ... ₹,३,४,4,६,८-म**ङ**; ७-वर शश्र मातु मते महुँ मानि मोहि, ... २,३,४,५,६,७,८-मानिः(जानि)

शारश्यार मारे सरन राम की पनहीं । ... २,४,५-राम; ३,६,७,८-रामहिँ राश्यश्य फेरत मनहिँ माद्र कृत लोरी । ... २,३,४,५,६,७-मनहिँ; ८-मनहुँ १।२३६।३ तिन्हु तद बरन्हु मध्य बढु सेहा । ... २,३,४,६,७-तिन्हु; ८-जिन्हु

२, ३, ४, ५, ६, ७-करहिं; द-

को कक्ष करहि सा थार।

```
१।१३६।४ अविरक छाँह मुखद सर् कोला । ... ३,६,८-अविरल;
२:२३८।८ जिस की जरनि इंरत इँसि देरत । ... ३,४,७,८-इरत; २,६-मनहु;
                                        ४-हिय की जरनि इंरत
२।२३९।४ वंधु सनेह सरस इहि श्रोरा,
                                    ... २, ३,४,५,६, द-सरस एहि;
              उत साहिब सेवा बर जोरा। ७-सरिस यहि ३, ४,५,७-बर;
                                       २,६,८-वस
  २।२४० भरत राम की मिलन लिख,
                                   ... ३,७-विसरा; २,४,४,६,८-विसरे
              बिसरा सबहि भ्रपान।
  शश्पर भूरि भाव में दे भरत,
                                       २,३,६,८-भाय, ४, ५-भाय;
              लिख्यन करत प्रनाम ।
                                      ७-भाग
२।२४६।७ सहित समाज सुसारित नहाए । ... २, ३, ४, ६, ७, ८-सुतरित;
                                       ( सुरसरित )
शश्याध बाले गुर सन शम पिरीते।
                                   .. ३,४,५,७,६-राम ; २,६-मातु ;
                                       (भरत)
  २।२५१ तुलसी कृपा रघुवंस वनि.
                                       १,६,८-लोका ; २,४,५,७-नोका
              की लाह ले लीका तिरा।
शर्भश्य पुर नर नारि मगन ऋति प्रीती। . २,३,४,५,७-पुर नर नारि ; ६,
                                       ८-पुरजन नारि
  २।२५२ निसि न नींद नहिं भूष दिन,
                                       २,३,४,४,६,७-सुवि ; द-सुवि
             भरतु विकल सुठि साच।
१।२५.२।६ हर गिरि ते गुरू सेवक घरमू।
                                   ... ३,४,४,६.७,८-६र ; २-हे ।
शास्त्रकाश गा चह पार जतन हिंच हेरा।
                                   ... ३,४,५,६,७,८-हिय , र-हिये ;
                                       ( यह )
शस्यदाप सरसी सीपि कि विंधु वमाई । ... २,६,८-वरवी सीपि; ३,४,५,७-
```

२।१५७।१ स्क बुब्रारिहि श्रापन दाऊ ।

सर सीपी

भापुन

... २, १, ४, ५, ६, ७-आफा, =-

```
२।२६०।४ मुकुता प्रस्व कि संबुक काली । . २,३,६,८-काली; ४,६,७-ताली
२।२६०।५ सपनेहु देख कलेखु न काहू।
                                  ... २,४,५,७,८-क्लेस ; ३,६-
                                      क्लेसु (क लेसु)
२।२६१।८ तबहिँ विषम विष तापस तीकी ।... २,६-तापस;३,४,५,७,८-तामस
  शर्बर मिटिहरूँ पाप प्रपंच सब,
                                     २,३,४,५,६-सिटिइइ ; ७,८-
                                      मिटिइडिं
२।१६४:२ करत उपाउ धनत कळु नाहीं ।... ६,७-करत उपाय बनत , ३,४,
                                      ५,८-बनत उपाय करत
  २।२६४
शश्बदार । प्रवन
                                     ३,४,५,७-प्रसन्नः, २,६,८-प्रसंन
शर्बनार
२।२६८।३ देव दीन्ह सबु मेाहि स भाक । ... २,३,६,८-सोहिस भाकः; ४,५,
                                      ७-माहि सिर भारू
२।२७१।५ किए विसाम न मगु महिपाला । ... ४,५,८-किए ; २,३,६-किये ;
शर७रा४ गनप गारि तिपुरारि तमारी। ... २,३,६,६-गनप गीरि तिपुरारि;
                                      ४,५,७-गनपति गौरि पुरारि
  २।२७६ अवगाहि सोक समुद्र से।चहिँ
                                  ... २,३,४,५,६-सेक ; ७-शोक ;
                                      द-साच
  २।२७६ पूजि पितर सुर अतिथि,
                                   ... २, ३, ४, ४,६,७, ८-फलहार;
             गुर लगे करन फलहार।
                                      (फरहार)
शश्या है सी हु सने हु सकल दुहुँ ओरा।
                                   ... २,१,४, ६, ८-सकलः; ५,७-
शर⊂रा४ जो सुम असुम सकल फल दाता । ... २,३,४,६,८-जा ; ७-सा
रार=रार सुत सुत वध् बिनुध सरि वारी। ... २, ३, ६-विनुध ; ४,५,७,८-
                                      देवसरि
 २।२८४ इमरें ती अब इंस गति,
                                  ... १,४,५,७-तो ; २,६,८-तव भूप
```

कै मिथिवेश वहाय।

२।२८५।६ सिय समेह बढ़ बाढ़त जेहा। ... २,३,४,६,७-समेह; © समेत २।२८५।८ मेह मगन मति नहिँ बिदेह की। २,३,४,६,७-मति ; © अति २:२८६।५ सोय सकुत्व महुँ मनहुँ समानी। ... २,६,७-सङ्घन महुँ ; (सङ्घनि महि); ३,४,५-सङ्घन महि; ८-सङ्घनि महु

शश्चाप वहुरहिँ लघन भरतु वन बाही। ... २,३,४,५, ६,७-वहुरहि; © वर नहिं

२।२८८८।६ जद्यपि रामु सीम समता की। ... ३-सीम ; २,४,५,७-सीँव ; ६,⊜ सीय

३।२६१।४ प्रमुदित फिरन निनेक खढ़ाई। ... ४,५,७-नवृाई; २,३,६, @

शश्र संकट सहत सँकाच बस, १,३,४,४,६,७-संकट ; © कहित्र जा आपसु देहु ! संकत

२।२९३।४ भूग भरत सिन साधु समाजू। ... २,३,४,६,७,८-साधु; (सहित) २।२६४।६ चंदिनि कर कि **खंड करजोरी**। ... २,६,८-चंड करचोरी; ३,८-चंद कर चेारी; ४,५-चंद्र कर चेारी

२।२६८।५ आपु समाम वाज वन वाजी। ... ४, ५, ७-वमान ; २,३,६,८-समाज

२।३०० श्रापसु देश्य देव अव, ३-सुधारिअ; ७-सुधारिय; २, सगद सुधारिश्य मेगिर। ... ४,५,६,८-सुधारी २,३,४,५,६,७-सुनिगन; ८-

साधु सचेत विहास । ... मुनिजन

२।३०४।३ द्वम्बहि विदित सबही कर मरमू । ... ३-मरमू ; २, ४, ५, ६, ७,८-

र।३०४।६ नतह प्रजा पुराजन परिवास । ... २,३,४,५,६-पुरजन ; ७,८ परिजन २।३०५|४ साधन एक सकल विधि देनी, १,४,५,७-साधन ; १,६, © कीरति सुगति सूमिमव वेनी । साधक ; (भूमिमव ) ; २,३,४, ५,६,७,=-भूतिमव

२।३०६।८ सा अवलंब देख माहि देई । ... २,३,६,८-देउ ; ४,५,७-देव

रा३१०।५ कट्टक कठार इवस्त दुराई। ... ३,४,५,७-कटक । २,६,८-कट

२।३१२।७ माहि लगि सहेउ सबहि संतापू। ... ३,८-सहेउ सबहि ; २,४,६-सबहि सहेउ : ७-सहेउ सकल

श्वरवार सब सुद्धि सरस सनेह सगाई । ... २,६,८-सुचि , ३,४,५,७-दचि सरस

शहरप्राध्र खत्नेहु कुमग पग परै न खाले । ... १,३,४,६,६,७, ८-धतेहु .... परहिं ; (चलत)

२।३१५।५ जनु जुग **जामिक** प्रजा प्रान के। ... २,३,४,५,५,८-जामिक ; ६- जामिनि

२।३२२।३ करि प्रनाम बर जिनय निहोरे। ... २,३,४,६,७-वर , द-वय २।३२४।१ घट न तेजु बळु मुख छुबि साई। ... ४,६,७ में भा॰ का पाठ है;

साई

२।३२५ मौंगि मौंगि आयसु करत, .. २,५,६-चहुँ ; ३,४,७,८-वहुँ राज काज चहुँ मौंति ।

## आरएय कांड

```
३।स्त्री०।१ मोहमिषर पूरा पाटन...
                                १,२,३,४,६,-पूग ; ७-पुक
  ३। ।१ पुर वर भरत प्रीति में गाई। ... १,२,३,४,५,६-पुर नर; (पूरन);
                                         ७-पुरजन
   शशि चला माजि वायस भय पावा। ... १,२,३,४,५,६-भाजि ; ७-मागि
  ३।१८८ सब जगु लाहि अनलहु ते ताता ।... १,२,३,४,६,७-ताहि ; ५-तेहि ;
                                         १,२,३,६-ग्रनलहु; ७-अनल;
                                         ४,५-अनवर्डुं
  ३।२।१ चरित किए अति सुघा समाना । ... १,२,३,४,४,७-मृति ; ६-म्रिति
    ३।३ स्वदंत्रि मूल ये नरा: । "मस्सरा:
                                         १,४,५-नराः ः मस्सराः ; ३,३,
                                         ६.७-नरा मत्सरा
    ३।३ त्वदीय भक्ति संजुता:।
                                         १,१,४-संयुताः ; १ संयुता ; ५,
                                         ६-संयुतां ; ७-संयुतं
  ३।४।२ आसिष देश निकट वैठाई।
                                        १,२,३,४,५,६-देशः ७-दोन्ह
  शेष्टाप कह रिषि बधू सारस मृदु बानी । .. १,२,४,६,६-वरव ; ३,७-सरल
  ३१४।५ मित प्रद् सब सुनु राजकुमारी। ... १,२,३,४,५,६-मित प्रद सब ;
                                         ७-मित सुख प्रद
  ३।४।७ श्रापद काल परिखिद्याहि चारी। ... १,२,३,४,५,६-परिखिअहि; ७--
                                        परिखियहि ; ( परिखअहि )
  ३।४.८ बुद्ध राग बस जड़ धनहीना ।
                                     ... १,२,३,४,५,६,७-जङ्
 शिराश्य सी निकिष्ट त्रिय भूति ऋस कहरैं। ... १,२,३,४,५,६-सा ; ७-ते
 ३।४।१६ पति प्रतिकृता जन्म जहँ बाई।
                                     ... १,३,४,५-जन्म ; २,६-जन्म ;
  श्राप्त श्रावसु होइ बाउँ वन आना । ... १,२,३,४,५,६-होइ ; ७-होउ
  २।५।७ अजी तुम्हहि सब देव विहाई । ... १,२,३,६,७-भजी ; ४,५-भजिय
  ३।५,१ केहि विधि कहें। जाहु अब स्वामी। १,२,३,६-कहें। जाहु अव ; ४,५,
                                        ७-कहै। जाहु वन
```

```
१।६।२ आगे राम अञ्चल पुनि पाछे। ''काके। १,२,३,४,५,६-अनुस ; ७-
                                      लपन ; १,२,३, ४, ६-काखे ;
                                      ५,७-आहे
 ३।६।३ उमय बीच श्री सोहद्द कैसी। ... १,२,३,४,५,६-भी सेहद्द ; ७-
                                      भी संहति; (सिय सेहिति)
  ३।६।४ पति पहिचानि देहिँ बर बाटा । ... १,२,३,४,५,६-बर ; ७-सब
३ २६।७ सबद्रसी तुम्ह अंतरजामी। .. १,२,३,४,७-सबद्रसी; ५,६-
                                      समदरसी; १,२,३,४,५,६-तुम्ह;
                                      ७-हर
  ३,३क सकल मुनिन्द के आधमन्द्र, ... १, २-आअमहि; ३,४,५-
             बाइ जाइ सुख दीन्ह।
                                      बाभमन्हः; ६,७-आभम
१।३का१ मुनि अवस्ति कर सिध्य युजाना। ... १, १, ४,४,६,७-अगस्ति; २-
                                      श्रगस्य
१।२क।१ नाम स्तास्त्रन रित भगवाना। ... १,३,४,५-स्तास्त्रन;७-स्तोच्छ्न,
                                       २,६-सुतीच्य
३।३का४ है बिधि दीनवंधु रघुराया।
                                   ... १,२,५,६-दे विधिः ३,४,७-
                                       हे विधि
३।३क।१२ कबहुँक फिरि पाछे पुनि जाई।
                                   ... १,२,३,६-पुनि; ४,५,७-चिल
१।२क।१७ आग न ध्यान जनित सुख पावा । .. १,२,३,४,५,७-जाग; ६-जान
 ३।४काद हर हद मानस बाल मरालं।
                                   ... १,२,३,४,५,७-वाल ; ६-राज
३।४क।१८ बस्तु मनसि मम कानन चारी। ... १,२,३,६-वसदु ; ४,५,७-वसदु
शास्त्रारः जी केासल पति राजिव नयना। .. १,२,३,४,५,७,०,जो; (सा)
                                       १,२,६,७-नयना ; ३,४,५-नैना
शकारिक समुक्ति न परें भूठ का सांचा । ... १,२,३,४,७ - भूठ का साचा ;
                                       ६-- रह का शाचा
```

... १, २-किर ; ३, ४, ४, ६, ७-

कहि

श्रकार एवमस्त करि रमानिवासा ।

```
शृक्षकार सुनत अगस्ति तुरत उठि भाष । ... १,२,३,४,५,७-भाष; ६-भाय
   श्वक मुनि समूह मह वैठे, ... १, २, ४, ५, ७-महँ; ३-मह;
             सन्मुख सब की भ्रोर ।
                                      ६-मा
 ३।६क।३ जेहि प्रकार मारी मुनि द्रोही। ... १,२,३,४,५,६-मुनि द्रोही; ७-
                                      सुर द्रोही
 ३।६६।६ जमरि तर विसाल तव माया। ... १, २, ३, ४, ५,६-जमिर; ७-
                                      द्धमरि
 शृहकाद्य तब भय हरत सदा साउ काला । ... १,२,३,४,५,६-भय; ७-हर
३।६क,१० वसह हृदय श्री अनुज समेता। ... १, ३, ४, ५, ६-श्री; २-स्ती;
                                      ७-सिय।
    ३।७ गीघ राज से में ट भइ,
                                   ... १, २, ३, ४, ५,७- बढ़ाई; ६-
             बहु बिधि प्रीति बहुाइ।
                                      हवाइ
    शद ईस्वर जीव मेद प्रभु,
                                 ... १, २, ३-जीव; ४,५,६,७-
             सकल कहीं समुभाइ।
                                      जीवहिः १,२,३,४,५,६,७-कइह
                                      (कहा)
  श्रदा३ सा सब माया जानेहु भाई।
                                   ... १.२,३.४,५.७-सबः ६-सम
  शदाप विद्या अपर अविद्या दे। अ
                                   ... १, २, ३, ४, ५, ७-ग्रपर; ६-
                                      श्चपार
 शश् निज निज कमें निरत अति रोतो । ... १,२, ३, ४, ५-कमं, ६-धर्म;
                                      ७-घरम २-स्तिः
 शृक्षा७ यह कर फल मन विषय विरागा । ... १,२-मन; ३,४,५,६,७-पुनि
 ३।९।७ तब मम धर्म उपज अनुरागा । .. १,२,३,४,५,६-धर्म ७ चरन
  ३।१० बचन कर्म मन मारि गति,
                             ... १.३, ४, ५,७-निःकाम; २,६-
             भजनु करिं नि:काम।
                                    निष्काम; (निहकाम)
रे।१०१६ होह विकल सक मन नहिँ रोकी। १, २, २,६,७-सक; ४,५-सकि;
                                      १,२-मन निहः १,४,५,६,७-
                                      मनहि न
```

३।१०|८ **यह तंत्रांग विधि रखा विचारी । ... ३, ४, ५-यह; १, २, ६-वेह;** ७-श्रस

३।१०।१० ताते अब लगि रहिउँ कुमारी।... १, २, ३, ४, ५, ६, ७-२हिउँ; (रहेउँ) १, २, ३, ४, ५, ६- कुमारी: ७-कुँग्रारी

३।१०।११ श्र**हे कुमार** मेार लघु श्राता। ... १, ५, ६, ७-कुमार २,३,४-कुँशार

३।१०।१४ मसु सम्बर्ध केतिलपुर राजा। ... १,२,६-सम्रथ; ७-समर्थ

११९०१६ लोभी असु चह चार गुमानी। ... १, २, ३, ४,६,७-गुमानी; ६-गुनानी

३।११ ताके कर रावन कहँ, ... १,२,४,५-मनौ; ३, ६,७-मनढु; मनो खुनवती दीन्ह। १,२,७-चुनवती; ३,४,५,६-खुनौती

३।११।२ खरदूषन पहि ँगद्द विक्रपाता। ... १,३,५,६-विलपाता; २,४,७-

३।११।४ घाए निस्चिर निकर वरूया। ... १, २, ३, ४, ५, ७-निकर; ६-बरन

३।१२ मरकत संयत पर छरत दामिनि,... १,२,४,५,६,७-वेल; ३-स्यत कीटि से जुग मुजग की। १,२,३, ५, ६-लरत; ४,७-लस्त

३।१२ श्राह गए नगमेल, ... १, २, ३. ४, ५, ६-भावतः ७-भरहु भरहु शासत सुभट । भावहु

 ३।१२।३ देखे जिते हते हम केते ।
 ... १,२,३,४,५,७-इते ; ६-इने

 ३।१२।१२ वैॉ न देाह बल घर फिरि जाडू ।
 १,३,४,५,६,७-घर ; २-खर (यह )

१।११ उर दरेउ करेउ कि घरहु घाय, ... १,२,४,५,६-धाए; १-धामे: विकट मह रजनीचरा ७-धावहु

```
शारक प्रमु कीन्द्र चनुष टकार,
                                 ... १,२,३,४,६,-मबाबदा ; ७-
             मथम कठोर बेार संयाबहा । भवामहा
 शेरशेर फुंक्रत बनु बहु ब्याल ।
                                 ... १,२,३,४,५,७-यहु; ६-निय
 शेरशेष बायुध बनेक प्रकार ।
                                ... १,३,४,५,७-अकार ; १,६-
                                      धपार
१।११।११ खग कंक काक खुकाछ ।
                                 ... १,९-सगाल ; ३,४,५-सकाल ;
                                      ६,७--श्याल
  शारे४ कटकटहिँ जंबुक भूत प्रेत,
                                ... १,२-खर्पर ; ६-वर्षर ; ३,४,
             विसाच खर्पर संचर्ति ।
                                    ५,७-लपर
 शिश्राम खुद्रा देखि खरदूषन केरा।
                                ... १,१,४,५–धुत्राँ; २,६–धुआं;
शश्या रूप रासि विधि सारि सँवारी। ... १,२,३,४,५,६-नारि ; ७-रची
३।१५।१० सुनि तव भगिनि करहि परिदासा । १,१,३,४,५-करहि; ६-करि ;
                                      ७-करी
   शार्व स्वानविति समुमाइ करि,
                                  ... १, २, ३, ४, ४,९,७-द्यनबिं ;
             बल बोतेसि बहु भाँति
                                     (स्पनसङ् )
   शारे७ लिखिमन गए बनहि जब,
                                     १,२,३,४,५,६-मूल ; ७-फूल
             लेन मुल फल कंद।
 श१७।५ जे। कब्रु चरित रचा मगवाना । ... १,२,३,४,५,७-रचा ; ६-रचेउ
 ११८८७ भइ मम कीट भंग की नाई। ... १,१,३,४,६,७-मम ; ५-मित ;
                                      १, २, ३, ४, ५, ६,७-की नाई;
                                      (के नाई')
                                  ... १,२,३,४,५-मानसः ६ ६, ७-
 श्रश्प वेद वंदि कवि मानस गुनी।
                                      भानस
   शश् मम पाछे घर खावत,
                                 ... १, २, ३, ४, ५, ६, ७-भावतः
             घरे सरासन बान ।
                                     ( भाइ है )
शरु । ११ माया मृग पाके सोद बावा । ... १,२-सेाइ ; १,४,५,६,७-सेा
```

```
... १,२,३,४,५,६-परेंड ; ७-परा
३।२०।१४ घरनि परेख करि वार पुकारा।
 २।२१।३ जाहु वेशि संकड अति भाता । ... १,२,३,४,५,७-एंकढ ; ६-कष्ट
 ३।११।५ भरम बचन जब सीता बीस्डा । ... १, २, ३, ६, ७-वेखा ।... मन
              ...मन डोला
                                       डोला; ४,५-बेली ।...मति डोली
 शारशा इत उत चितद चला मिक्किहाई ।... १,२,६,४,५,६-मिक्काई; ७-
                                        महिमाई।
शरशार• रह न तेज तन बुधि बस्त लोसा। ... १,२,३,४,५,६–बल लोसा; ७–
                                        लबलेखा
३।२१:११ नाना विधि कहि कया सुद्वाई । ... १,२,३,६-सुदाई ; ४,५-सोहाई;
                                        ७-सुनाई
 ३।२१।१२ बोलोडु बचन दुष्ट की नाईँ।
                                    ... १,२,३,४,५-बालेहु; ७-बालहु;
                                        ६-बाले
 ३।११।१६ सुनत बचन दससीस रिसाना । ... १,२,६,७-रिसाना ; ३,४,५-
                                     ... १,३-जगदेक ; २-जग एक ;
  ३।२२।१ हा जगदेक बीर रघुराया।
                                         ६-जगदैक ; ७-जगदेव ; ४,५-
                                         जगदीस
 ३।२२।११ निर्भय चलेसि न जानेष्टि मोही । ... १,२,३,६,७-जानेहि ; ४, ५-
                                         जानेसि
    ३।२३ तब असोक पादप तर,
                                     ... १, २, ३, ६-राखिति ; ४, ५-
               राखिसि जतनु कराइ।
                                         राखेधि ; ७-राखे
   ३।२३।३ सम मन सीता आश्रम नाही ।
                                     ... ३,४,५,६-में भा० का पाठ है;१,
                                         २-मम सीता आश्रम महुँ नाहीं;
                                         ७-मम मन श्राश्रम सीता नाही ।
   १।१३।५ अनुज समेत गए प्रभु तहवी।
                                     ··· १,२,३,४,५,७-तहवाँ ·· जहवाँ,
                जहवाँ।
                                         ६-तहाँ जहाँ
  १।२१।१८ सुमिरत राम चरन जिन्ह रेखा। ... १, २, ३, ४, ४, ६, ७-जिन्ह ;
                                         (चिन्ह)
```

```
शरपार तेहिं सल जनक प्रता हरि लीन्ही | ** १,२,४,५,६-वेहि ; १-वेहि ;
                                        (वेइ)
   १।२६ जी राम मंत्र जर्पत ...
                                    ... १,२,३,४,५-जे ; ६,७-जे
   ३।२६ जेहि भूति निरंजन ब्रह्म न्यापक ... १,२,३,४,५,६-निरंजन ; ७-
                                        निरंतर।
   ३।२६ पस्यंति जं जागी जतनु करि,
                                    ... १,२,३,४,५-सदा ; ६,७-बदा
              करत मन गा बस सदा।
   श्रेष्ठ मन क्रम बचन कपट तजि,
                                    ... १,२,३,४,५,६,७-कर; (गुर)
              जो कर भृसुर सेव।
   श्रार७ माहि समेत बिरंचि सिव,
                                   · १,२,५,६-ताकें; ३,४,७-ताके।
              बस लाके सब देव।
                                       (तेहिकइ)
 २।२८।३ तिन्ह मह मैं अति मंद श्रवारी। ... १,२,३,६-अति; ४,४,७-मति
 १।२८।६ मर्गात हीन नर साहे कैसा ।...जैसा १,२,३, ४, ५, ६-कैसा...जैसा;
                                        ७-कैसे ... जैसे
   ३।३१ सहित विपिन मधुकर स्त्रम,
                                    ... १,२,३,४,५,६-खगः ७-खगन
              मदन कीन्ह बगमेल ।
   शश्र डेरा कीन्हें उ मनहु तब,
                                    ... १,२,३, ४,५, ६-कीम्देउ; ७-
                                        दोन्हेउ
             कटकु इटिक मनजात।
रैश्रिश चतुरंगिनी सेन संग लीन्हे।
                                    ... १,२,३,४,५,७-सेन; ६-सेना
 ३।३२।२ कामिन्ह के दीनता दिखाई।
                                    ... १,२,३,४,५,६-कै; ७-कह
 १।३२।५ सत हरि भजनु नगत सब सपना। ... ५,७-सतः, ४-सतः, १,२,३,६-
   ३।१३ मायाञ्चल न देखिए जैसे निर्गुन बहा। १,२,१-देखिब्री, ६-देखिअ;
                                        ४,५, देखियै; ७-देखिए
                                    ... १, २, ३-पनास; ४, ५, ६,७-
 शेश्शृह पाटल पनस पनास रसाला।
                                        परास
  श्वेश्व फल भारन नम्नि विटप सन,
                                    ... १,२, भारन निम्न; ३,४,५,६,७-
```

भर नम्न

रहे भूमि निअराइ।

१।१५।१ सुनद्व उदार परम रहुनायक। ... १,१,४,६-उदार परम; १-उदार सहजः ७-परम उदार

१।३७ काम कोष सोमादि मद, प्रवल मेाइ के धारि। ... १,२,३,४,५,७-के; ६-कद

शश्राप्त होइ हिम तिन्हिंद देति सुख मंदा । १,२-देति सुख; १,४,५-तिन्दे दहै सुख; ६,७-देति दुख मन्दा

३।३८।६ जिन्ह ते मैं उनके वस रहऊँ। ... १,२,३,४,५-जिन्ह ते; ६-जाते, ७-जेहि ते

३।३८।९ भीर धारमी गति परम प्रवीना । ... १, २, ३, ४, ५-धम्मगति; ७-घरम गति; ६-भगति पथ

१।१९ गुनागार संसार दुःख, ... १,२,१,४,६-दुःल, ७-सुःख रहित विगत संदेह ।

३।४० दीय सिखा सम **जुवित तन**, मन जिन होसि पतंग।

... १,२-जुबति ततुः ( जुबतिजन ) ३,४,५,६-जुबतीः [ के।दबराम में यह दोहा नहीं है ]

## किञ्किषा कांड

४) । १ आगे वले बहुरि रचुराया। ... १,२,३,४,४,६,७-रपुराया ... १,२,४,६,-पडर ; १-पडये ; ४। । ५ पठप बाबि होहिँ मन मैला । ७-पठवा ... १,२,३,४,६,७-मव; (भवदि) ४। १ जग कारन तारन शव, मंजन धरनी भार। ४।२ एक मैं मंद माह बस, ... १,२,३,४,५,६-कुटिल ; ७-कीव कुटिछ दृदय श्रशन । ४।४ तब इनुमंत उभय दिसि, ... १,२,३,५,७-की ; ६-कइ ; ४-की सब कथा सुनाई। कहि ४।४।४ परवस परी बहुत बिछपाता । ... १,२,३,४,५,७-विखपाता ; ६-विलखाता ... १,२-दे ; ३,४,५-उठी देाउ ; ४।४।१४ फरिक उठी ह्यो भुजा विशाला । ६-उठी दो ; ७-उठे देाउ ४।६ सुनु सुगीव मारिही, ... १,२,३,४,५,६-मारिहें ; ७-में बालिहि एकहि बान। मारिहाँ ... ३-उडाए ; ७-खुनीर उहाए ; ४।६।१२ विन प्रयास रघुनाथ उठाए । १,२-इढ़ाए ; ४,५,६-रचुनाथ ढहाए ... १,१,७-भर ; ४,५-मै; १-भव; ४।६।१३ वालि वथव इन्ह अह परतोती। ९-वाली वध की मै ४|६|२१ अब प्रमु कृपा करहु पहि भाँती । ... ४,५-एहि ; १,२-वेहि ; १,७-यहि ; ६-वेहि ... १,२,३,४,६-कइ वाली ; ७-४।७ कह बाली सुनु मीर प्रिय, कहा वालि ४। औं कदानि मोहि सारहिँ, १,३,५-मार्गहर् ४-मारिह ;६-... मारहि; ७-मारिहै; २-मारिहिंह ता पुनि हाउँ सनाथ ।

४।१० धुमन माल जिमि कढ ते, १,१,३,४,५-बानै ; ७-बाने ; गिरत न आने नाग । ... ६- जानइ ४।१११२ स्वारय लागि करहि वन प्रीती । १,२,३,४,५,७-करहि; ६-करति ४।११।४ स्तोइ सुप्रीव कीन्द्र कपिराऊ । ... १,१,३,४,५,६-सोइ ; ७-सा ४।१२।४ करहि सिद्ध मुनि प्रभु की सेवा | ... ३-की ; १,२,४,६,७-कै ४११३१२ दामिनि दमक रह न वन माही ।... १,२,३,४,५,६-रह न ; ७-न रहः (रही) ४।१३।५ ख्रुद्र नदी मरि चली साराई। ... १,२,४,५,६,७-ताराई;३-तुराई; अस थोरंड धन... ( उतिराई ); १,२,४,५, ६, ७-थारेड : ३-थारेह ४)१४ जिमि पाखंड बाद तेँ, ... १, २, ३, ५,६-पाखंड; ४,७-गुप्त होहिं सदम्य | पाखंडी; १, २,३,४,५,६,७-गुप्त (लुस) ४।१४।४ खेनित कताई मिलइ नहिं धूरी। ... १,२,३, ४, ५, ७-कतहुँ मिलइ नहिं; ६-कतहूँ मिसहहि ४ १४)१० जिमि हरिजन हिथ उपज न कामा।... १,२,३,४,५,७-हिय; ६-पिय ४।१५ कवहुँ प्रवल बह माहत, ... १,३,४,५,७-वहः २,६-चल जहँ तहँ मेच उड़ाहिं। ४।१५।२ जनु बरखा कृत प्रगट बुढ़ाई । ... १,२,३,४,५,७-कृत; ६-ऋतु भारपार - कांड एक पाव भगांत जिमि मारी।... १,२,३,४,५,७-जिमि; ६-जिस ४।१६।२ फूले कमल सेाह धर कैसा ।... जैसा... १,२,३,४,६-कैसा-जैसा; ५,७-कैसे... जैसे ४।१७।८ स्त्रिमन कोघवंत प्रमु जाना । ... १,२,३,४,५, ७-लिख्रमन; ६-लिंदमन ४।१६।१ करि बिनती समुक्तांड कुमारा। ... १,२,३,४, ५, ६, ७-समुक्तांड;

प्रारद्या मुनि सन सोह करे छन माही । ... १,२,३,४,५,६-माह, ७-छोम

(समुभाइ)

```
४।२१।१ से मुख्य को करन चह तेखा। ... १, २, ३,५,६-करन चहः ७-
                                      करि चहै; ४-किय चह
४।१२।१ मन कम बचन सी जतन विचारेहु । १,१,४,५-से। जतन; २,६-से।
                                      जतनः ७-स्वतन
४।२१.७ सेह गुनक्ष सेाई बङ्भागी।
                                  ... ३,४,५,६,७-गुनकः १, २-गुन
४,२३।३ मिलै न जल खन गहन मुलाने । ... १,२,३,४,५,६-धनः ७-वन
                                   ... १,२,४,५-वर सर विकसित बहु;
  ४।१४ दीख जाइ उपवन
            बर सर बिगसित बहु कंज । ३,६-सर बिक्धित बहुतक; ७-
                                      सुभग सर विगसित
  ४।२६ निज इच्छा प्रभु अवतरइ,
                                  ... १,२,३,४,७-प्रमु
            सुर महि गो द्विज लागि ।
                                      ५-अवतरहिँ; ६-अवतरह प्रमु
  ४।२६ सगुन उपासक संग तह
                                  ... १,२-माच्छ सब; ६-माच दुल,
            ग्हाई माच्छ सब त्यागि !
                                     ३,४,५,७-मोल् सब
४।२६।१ गिरि कंदरा सुनी संपाती ।
                                  ··· १,२,३,४,५-सुनी; ६,७ सुना
 ४।२६ बाहेर हाइ देखि बहु कीसा।
                                  ... १,२,३,४,५-देखिः ६,७-देखेः
                                     १,२,६-बाहेर; ३,४,५,७-बाहिर
                                       (बाहेरि)
४।२७।५ लागी दया देखि करि मोही।
                                  ... १,२,३,४,५,६-करि ; ७- श्रति
४।२७.६ जिमहाँह पंख करिं जिन विता । १,२,३,४,५,६-चिता; ७-चीता;
                                      (चिन्ता)
  ४।२८ में देखड दुम्ह नाही .
                                  ... १,२,३,५,६-नाही"; ४-नाहि ;
             गीधहि हाष्ट्र श्रपार
                                      ७-नाहिन
४।१८।५ अस कहि गरुष गीव जब गएउ । ... १,२,३,४,५,७-गबड ; ६-उमा
४।२८।६ पार जाइ के संसय राखा।
                                  ... १,२,३,४,५-के ; ६,७ कर
  ४।२९ उमय वरी मह दोन्ही,
                                  ... १, २, ३, ४, ५,६-दीन्ही ; ७-
```

सात प्रदक्षिन थाइ।

दीनिह मैं

४।२६।६ कहर रीख पति सुनु रनुमाना । ... १,२,४,७-कहर रीखपित सुनु का सुप साथि रहेडु बलबाना । ... हनुमाना ; ३-रिब्खपित ; १,१-का सुप साथि रहेडु बलबाना ; ३,४,५,७-का सुप साथि रहेड बलबाना । कहर रिखेस सुनुहु हनुमाना ।

४।२९।५ जो नहिं होइ तात तुम्ह पाहीं। ... १,२,३,४,५-होइ तात ; ६,७-तात होइ

४।२९। म् लीलहि नापउँ जळनिधि खारा। १,२,३,४,५,६,७-जलनिधि खारा; (जलिध अपारा)

४।३० तिन्ह कर सकल मनेतरथ, ... १,२,३,५,६-त्रिसिरारि ; ४,७ सिंद करहिँ त्रिसिरारि । त्रिपुरारि

## सुंदर कांड

धाको । शांतं शाश्वतम् प्रमेयमन्धं, ... १,२,३-शांत वायत ; ४,५,६, बीर्बाग्यशांतिपदं । ७-शांतं शार्यतः ; १,२,३,४,५, ७-गीर्वाख ; ६-निर्वाख ५।स्त्रो । ३ वानराशामधीशं ... १,४,५,७-गाम ; २,३,६-नाम था। ३ होइहि कालु मोहि इरष विसेखी । ... १,२,३,६-हेाइहि ; ४,४,७-हेाइ धारा जेहि गिरि चरन देइ इनुमंता। ... १,२,३,४,५,६-जेहिः चतेउ ; चलेड''' ७-जे "दीन्ड ; (चलि से। गा ) प्रा•ाद पही भाँति चला हनुमाना । ... १,२,३,४-एही भौति चला; ५,७-तेही ; ६--येही भाशह तासु तून कपि रूप देखावा। ... १,२,३,४,६,७-दून ; ५-दुगुन प्राराथ सोइ छल हनूमान कहँ कीन्हा । ... १,२,३,४,५-सेाइ "कहँ । ७-साइ...वे ; ६-सा...कह धा३ कनक केाट विचित्र मनि कृत, १, २, ३, ४,५,६-सुंदरायतना : सुंदरायतना धना। ... ७-सुंदरायत ऋति पार कर्डें आल देह विसाल · · · १,२,१,४,६-माल; ७-मञ्ज थ।३ नगर चहु दिसि रख्ही । "मख्ही र,२,३,४,५-रख्ही-मख्ही; ६, ७ रच्हीं भच्हीं पारार से। कह चलेसि मोहि निवरी। ... १, १, ३, ४, ५,६-निंदरी ; ७-निन्दरी थाशेष विषय समस घरनी दनमनी। · १,२,३,४,५,७-वमतः ; ६-वमन थ।३।७ विकल देखि तै किय के मारे । ... १,२,३,४,६,६-तै; ७-जव धार तात स्वर्ग भगवर्ग सुख, १,२,३,४,५,६-तात ; ७-सात घरिअ तुला एक ग्रंग। श्रीशिर गरुड सुमेद रेनु सम ताही। १,२,३,४ ५,६-गरङ; ७-गर्भ राम कृपा करि खितवा जाही। १,२,३,४,५,६-चितवा : ७-चितवहिं

... १,२,३,४,५,६-द्रलंषिका ; ७-प्राथ नव मुक्कसिका इंद तहँ, देखि इरष कपिराइ। तुलसी के ५।७।३ सुनि सब कथा विभीषन कही। ... १,२-सुनि ; १,४,५.६,७-पुनि प्रा७।४ देखी चहे। जानकी माता। ... १,२,३-देखी ; ४,५,६,७-देखा प्राद्ध निज पद नयन दिएँ मन, ... १,२,४,७~चरन महु; ३,५-राम खरन महुँ लीन। चरन महँ; ६-कमल पद ... १,२,३,४,५,६-दान , ७-दाम प्रं⊏|३ साम दान भय मेद देखावा । ५।८।८ अस मन समुक्क कहति जानकी। ... १, २, ३, ४, ६-समुक्क; ५,७-समुभि प्रोहाप सुनु सढ अस प्रवान मन मारा । ... १,२-मन; ३,४,५,६,७-पन प्राहाद सीतल निसि तब असि वर घारा । १, २,३,४,५,६-निसि तब असि; ७-निसित बहसि धारे । ६ तब प्रमु सीता बोलि पठाई। ... १, २, ३, ४, ४, ६-सीता; ७-धारशास्य देहि अगिनि तन करहि निदाना।... १,२,५,७-तन; ३, ४, ६-जान; (जन) प्राश्रा७ अवनामृत जेहि कथा सुहाई। ... १,२,३,४,५,७-सुहाई; (सुनाई) कही सा प्रगट... १,२,५,६-कही; ३,४,७-कहि ५।१३।७ वचनु न आव नयन आरि बारी। ... १,२,६-भरे; ३,४,५,७-भरि प्रारंशाथ जो हित रहे करत तंद पीरा। ... १,२,६-जे हित रहे; ३,४,५,७-जेहि तह रहे प्राश्व सुनु माता साखासूग नहिँ .. १,३,४,५,६-साखामृग नहिँ; बल बुद्धि बिसाल। २-साखामृगन; ७-साखा-मृगहि भारदाप निर्भर प्रेम सगन इनुमाना । ... १,२,३,४,५,६-मगनः, ७-इरख भारदान परम सुभट रजनाचर भारी। ... १,२,३,४,५,७-भारी; ६-धारी थारार का थे। अवन सनेहि नहिं मोही ... १,१,४,६,७-स्वन सने; ३--

सुनेहि

```
५।२०।३ आरे निस्चिर केहि अपराचा ।
                                    ... १,२,६,४,५-मारे; ६,७-मारेहि
धाराध पाळत खजत हरत दससीसा । ... १, २,३, ४, ४,६-पालत खबत
                                       हरतः ७-सिरजत पालत हर
थ :२१)६ को सुर असुर चराचर साई।
                                    ... १,२,३,४,५,६, ७-श्रसुर
  प्रश्र गए सरन प्रमु राखिहैं.
                                    ... १,३,४,५-राखिदेँ; २-राखिदें;
             तव अपराध विसारि।
                                        ७-राखिई; ६-राखिई; (राखि-
                                        ₹(E)
५।२२।६ सरित मूल जिन्ह सरितन्ह नाही ।... १,२,३,४, सरित; ५,६,७-सबल
५।२३।४ मति भ्रम तोहि प्रगट में जाना । ... १,२,३,५,६-तोहि ; ४-तेारि;
 ५।२४ कपि के ममता पूँ छि पर,
                                    ... १,२-कबो; ३,४,५-कहाँ ; ७-
             सबहिं कहारी समुकार।
                                        कहा ; ६-कहैां
५।२४।१ पूँछहीन बानर तहुँ जाहहि।
                                    ... १,१,३,४,५,६-तई ; ७-जब
प्रारपार आपट लपट बहु केाट कराला।
                                   ... १,२,३,४,६,६-अत्पट ; ७-दपट
पार्वा४ दीनदयाल बिरिद्ध संभारी।
                                   ... १,२,३-विरिद्ध ; ४,५,७-विरद ;
                                        ६-विदद
५।२६।६ मास दिवस महुँ नाय न आवा । ... १,३,४,५,६-आवा-पावा ; २,७-
                                       श्रावै-पावै
              पाथा।
५।२७।१ गर्म अविद् सुनि निसिचर नारी। १, २, १, ४, ५, ६-सविद् सुनि
                                        निसिचर ; ७-रजनीचर
५।२७।५ तलफत मीन पाव जिमि वारी। ... १,२,३,४,५-जिमि ; ६,७-जनु
  प्रश्य जाइ पुकारे ते सब,
                                    ... १,२,३,४,५,६,७-सब ; (सबनि)
              बन उजार जुबराज।
५।२८।३ मिलेंड स्वन्हि ऋति घीति कपीसा।... १,२,३,४,५-प्रीति ; ६,७-प्रेम
                                    ... १,२,३,४,७-राति दिनु ; ५,६-
  ५।३० नाम पाहरू राति दिन्तु,
             घ्यान तुम्हार कपाट !
                                       दिवस निसि
 थ।३०।६ निसरत प्रान करहिँ हिंड वाधा । ... १,२,३,४,५,६,७--हिंड
```

५।३१ निमिल निमिल कवनानिधि, ... १,२,३,४,५,६-इहनानिधि; ७-जाहिँ कलप सम बीति। करनायतन ५।३२।६ नाथ न कळ मेारि प्रभुताई। ... १,२,३,४,५,६-कळ् ; ७-कञ्चक ५।११ तब मभाख बढवानलहि, ... १,२,३,६-प्रभावः ४,५,७-प्रवाप बारि सकै खल तूल। भारेरा शनाय मगति अति सुसा दायनी। १, २, ३, ४, ५,६,७-ञ्रति सुख-दायनी ; (तब अति सुखदायिनि) पाइदार दें क्रपा करि अनपायनी। ... १,२,३,४,५,६,७-ग्रनपायनो ; (से। अनपायिनि) ५।३३।५ सुनि म्यु वचन कहिँ कपि बृंदा।... १,२,३,४,५,६-म्यु ; ७-कपि प्रा३४। प्रजास सकल मंगलमय कीती। ... १,२,३,४,५,६-कीती ; ७-रीतो ५।३५ सह सक न भार उदार अहिपति, ... १,२,३,४,५,६-उदार ; ७-अपार बार बारहिँ मोहई। १,२,३,४,६,७-वारहि मेाहई; · ५-बार विमाहर्द ५।३६।६ मंदादरी द्वत्य कर खिता। ... १,२,३,४,५,६-चिंता; ७-चींता ... १,२,३,४,५,६-देह ; ७-देव ५।४० सीता देखु राम कडूँ, श्राहित न होइ तुम्हार। प्राप्त । वियसि सदा सठ मेार जिआवा । ... १, २, ३, ४,५,७-सठ; ६-सब था४३।२ जन्म केटि अथ नासहिँ तबहीँ ... १, २, ३,४,५, ६-नासहिँ; ७-नार्धी श्राप्रश्रा७ लिख्यन इनइ निमिष महु तेते । ... १, २, ३, ४, ५, ६-इनइ; ७-हतहिं ५।४४।५ श्रानन श्रमित मदन मन मेाहा । ... १,२,३,४,५,७-मन; ६-छवि प्राद्धार लोभ मोह अच्छर मदमाना । ••• १,२-मञ्जर, ६-मच्छर; ३,४, ४,७-मत्सर ।

**५।४= स्तुन उपासक परहित**,

निरत नीति इत् नेम।

... १, २, ३, ४,५,६-परहितः ७-

परम हित

प्राप्त अरत विमीयन राखीय, ... १,२–राकेट; ३,४,५,५–राका; ७-राबे; ( राबेड ) दिग्हेउ राष्ट्र अखंड। ५।४९।६ अति क्रगाप दुस्तर सब भाँती । ... १,२,३,४,६,५-४व;७-वहु थ। ५१। र सकळ बाँचि कपीस पहिँ आने। ... १, २, ३, ४, ५, ६-सकल; ७-ताडि...कपिपति थ्राप्र ११३ कह सुप्रीव सुनहु सब **बानर । ... १,२,३,४,५,६-नानर;७-बनचर** प्राप्त ११७ सुनि लिख्निन साथ निकट बोलाए।... १,२,३,४,५,६-सब; ७-तब भाभराहे कहित कस्स आपन, कुसलाता । ... १,२-कस; ३, ४, ५,६,७-सक प्राप्त रा४ पुनि कहु सामरि विभीषन केरी। ... १, २, ३, ४, ५,६-सावरि-जाहि जाहि मृत्य ७-कुसल-जासु थापराप करत राज लंका सर त्यागी। ... १,२,३,४,५,६-त्यागी; ७-त्यागा प्राप्त शाह किपन्द वीध दीन्द्रे दुख नाना । ... १, २, ३, ४, ५-दोन्हे, ६,७-दोनोउ ५|५३|८ श्रमित नाम भट कठिन कराला । ... १,२,४,५,६-कठिन ; ३-कठिन्ह; ७--विकट प्राप्त दिविद मर्यद नील नस्त, ... १,५,६-अंगद गद विकटास्य ; **अंगद गद विकटासि।** ४-अंगदादि विकटास्य ; २,३-श्रंगद गद विकटासि ; ७-श्रंग-दादि विकटासि प्राप्त दिवमुख केहरि निसंड संड, ... १,२,३,४,५-निसंड संड ; ६,७-नामवंत बल रासि। कुमुद गव ५।५५ रावन काल केटि कर्डें, ... १, २, ३, ४, ५, ६-काल ; ७--बीत सकहिँ संमाम। प्राप्रकाश विजय विभृति कहाँ जाग ताकी । ... १,२,३,४,५-जग ताके ; ६,७-लगि ताके प्राथ्या⊏ सुनि खल बचन दूर्त रिस बाढ़ी। ... १,३,४,५,७-दूत; २,६-दूतहि प्राप्त् होड् कि राम सरानल, १,२,३,४,५,६-देहि , ७-देशि कल कुल सहित पतंग। राम सर अनल खल जनि

५।५६।६ मिलत कृपा तुम्ह पर प्रभु करिही ।... १,२,४,५,६-करिही; ३-करिहीं; ७-करिहीं करिहीं

प्राप्त असर बीज बोर फल जथा। ... १,२,३-बोर ; ७-बोथे ; ६-बर ; ४,५-बथे

प्राथ्काद विम क्य आदि तिजि माना। ... १,२,४-आद ; ३,४,७-आदि ६-आदि

५.५८ बिनय न मान खरोस सुतु, ... १,२,४,६,७—नव ; ३—नवै डाटेहि पह नवै नीच ।

प्राप्त प्रमु आयमु जेहि कहँ जिस्स अहर्द । १,२,५,६,७-जस ; ३,४-जिस प्राप्त सुनत बिनीत बचन अति, ... १, २, ३, ४, ५, ६-मुनत ; ७-सुनतहि

५।६० सुख भवन संस्थ समन द्वन, ... १,२,३,६-दवन ; ४,५,७-दमन विषाद रघुपति गुन गना।

प्राइ॰ तिज सकल आस भरोस गावहि, ... १,२,३,४,५,६-सढ ; ७-हु<sup>5</sup> सुनहि संतत सा मना।

## लंका कांड

६।स्त्रो । नैामीकां गिरिजापति गुयानिषि, ... १,२,३,४,७-श्रीशंकरं मन्मयारिः; श्री शंकरं मन्मधारि। ५,६-कन्दर्पहं शंकरं; ( श्रीशंकरं कामदम ) ... १,४,५-दंड कृद्योसा ; ६-कृत ६।स्रो । बलानां दंडकृषीसी ..... या सा ; ७-क्रद्योस ; २, ३-कुद्योऽसा ६।०।७ सकल सुनहु बिनती कल्लु मेारी। ... १,२,३,४,५-कल्लु ; ६,७-एक ६।१ श्रति उतंग गिरि पादप ... ... १,२,३,४,५-गिरि पादप; ६,७-नीलहि तक शैल गन ; १,२,३,४,६-नीलहि ; ७-नील कह बाराप करिहें। इहाँ संमु थापना । ... १, २, ३, ४, ५, ६-पापना ; ७-श्रस्थापना ६।१।७ सिव द्रोही मम भगत कहावा। ... १,२,३,४,५,६-भगत ; ७-दास ६।२।१ जो रामेस्वर दरसनु करिइहिँ। ... १,२,३,४, ५, ६, ७-जे;...मम; ते तनु विज सस लोक सिधरिहहिँ। ६-इरि; (जो) ६।२।४ मम कृत सेतु जा दरसनु करिही ।... १,२,३,४,४,९-करिही "तरिही, ७-करिइहिं "तरिइहिं तरिही ् ६।२।५ राम बचन सबके जिय भाए। ... १,२,३,४,५,६-जिय ; ७-मन ६।२।७ बाँधा सेत नील नल नागर। ... १,२,३,४,५–बाँघा; ६,७–बाँघेउ ६।१।५ मकर नक नाना भल न्याला। ... १,२,३,४,५,७-मकर नक नाना भख ; ६-नाना मकर नक भख ६।६।९ चला कटकु प्रभु आयसु पाई। ... १,२,३,४,५,७-प्रभु आयसु पाई; ६-कळ्ळ बरनि न जाई। ६।४।५ रित अव कुरितु काल गति त्यागी । १,२,३,४,५-रित्र अव कुरित ; ६–সার স্থানসার; ৬–সার **अनभातु**हि

६।५ बाँच्या वन निधि नीर निधि। ... १,४,५-बाँच्या ; ६-बाँच्या ; २, ६-बाच्या ; ७-वाँचे

इ।५।१ निज विकलता विचारि नहारी।... १, २, ३, ४, ५-निज विकलता विचारि; ६,७-च्याकुलता निज समुक्ति

६।६।६ खळु खद्योत दिनकरहि जैसा । ... १,२,३,४,५,६-दिनकरहि ; ७-दिवाकर

६।७ अस कहि नयन नीर भरि, ... १,२,३,४,५-नयन नीर भरि; गहि पद कंपित गात। ६,७-लोचन बारि भरि

६।७ नाथ मजहु रघुनाथहि, ... १,२,३,४,५-रघुनाथहि सचल अचल होइ अहिवात । होइ अहिवात; ६,७-रघुनीर पद मम अहिवात न जात

६।७।६ काल **बस्य** उपना श्रमिमाना । ... १, २, ३, ४, ५-वस्य ; ६, ७-विवस

६।७।७ समा त्राइ मंत्रिन्ह तेहिँ यूका। ... १,३,४,५-तेहिँ; २,६-तेहि; ७-सन

६।७।८ बार बार प्रश्नु पूछ्डु काहा। ... १,२,३,६-प्रश्न पूछ्डु; ४, ५-पूछ्डु प्रश्नु; ७-प्रश्नु ब्रुक्तु

६।८ सा**व के बचन** अवन सुनिः ... १,३,३,४,५,७—सब के बचन ; ६-बचन सबहि के

६।८।१ कहिं सिचिव साठ ठकुर से।हाती । १,२,३-साठ ; ४,४,६,७-साव ६।८।८ आहसी नर निकाह जग श्रहहीँ। .. १,२,३-आहसे ; ४,४,६-श्रीसे ; ७-ऐसे

६।८।२० सीता देह करहु पुनि मीती। ... १, २, २, ४, ५, ७-सीता; ६-चीतहि

६।८।८ लागे किकार गुन गन गावन। ... १,२,३,४,५-किकार । ६-किकार गंधर्व ; ७-नंधर ६।१० परम प्रवस रिपु खील पर,

... १,२,३-तद्यपि सेन्व न त्रास ; तद्यपि सोच न त्रास । ४,५-तदपि सेच नहिँ त्रास ; ६-तदपि न कह्य मन त्रास; ७-तदपि न तेहि कक्क त्रास

६।१०।२ विखर एक उतंग ऋति देखी। परम रम्य सम सुद्रा विसेली।

... १.२,३,४,५-सिखर एक उतंग न अति देखी ; ६, ७--सैल स्गा एक सुंदर देखी; १,२,३,४,५-परम रम्य ; ६,७-अति उतंग

६।१०।४ तापर रचिर मृतुल मृगळाला । ... १,२,३,४,५-तापर ; ६, ७-

तेहि पर

६।११ एहि विधि कृपा कप गुन, धाम रामु आसीन

... १,२,३,४,५,७-क्वपा रूप गुन ; ६-कदना सील गुन

६।११ धन्य ते नर एहि ध्यान जे, रइत सदा लयलीन !

... १,२,३,४,५,७-धन्य ते नर एहि ध्यान । ६--ते नर धन्य जे ध्यान एहि

६।१२ कह इनुमंत सुनहु प्रसु, सिस तुम्हार प्रिय दास । ... १,२,३,४,५-इनुमंत । ६, ७-मारत सुत । १,२,३,४,५,७-प्रिय ; ६-निज

बाले क्रुपानिधान ।

६।१२ दिख्वन दिसि अवलोकि मधु, ... १, २, ३, ४, ५, ७-दिख्वन दिसि श्रवलाकि प्रभु; ६-दिन्छन दिसा बिलाकि पुनि

६।१२।४ लंका शिखर उपर श्रागारा । ... १,२,३,४,५,७--उपर ; ६--वचिर ६।१२।७ सेाइ रव मधुर सुनहु सुर भूपा । ... १,२,३,४,५-मधुर ; ६,७-सरस ६।१३।४ मुकुट परे कस असगुन ताही। ... १,२,३,४,५-परे ; ६,७-ससे ६।१३|८ बानि मनुज जिन हर बर घरहू। .. १,२,७-हर उर ; ६-मन हर ;

३,४,५-इड मन

६।१५ मनुज बास संचराचर, रूप राम भगवान

... १,२,३,४,५,७-सचराचर ; ६-चर अचर मय

६।१५।२ नारि सुमाउ सत्य स्वय कहहीँ। ... १,२,६-सब ; ४,५,६,७-कबि ६)१५।६ एहि विधि कहेड मेरि प्रसुताई।... १,२-विधि कहहु; ७-विधि कहेउ ; १३,४,५-विधि कहेडु ; ६-मिसि कहिह

६११४७ समुमत सुखद सुनत भय मोखिति । १,३,४,६,७-मोचिति ; २,६-सोचिति

दाश्द पहि विधि करत विनोद बहु, ... १,२,३,४,५-एहि विधि करत
प्रात प्रकट दस कंछ। विनोद बहु प्रांत प्रगट ; ६,७बहु विधि जल्पेसि सकल निसि
प्रात भए

६।१६ सहज असंक खंकपति, ... १,२,३,४,५,७-लंकपति; ६-सभा गएउ मद श्रंथ। सुलंकपति

६।१६ मृदल हृदय न चेत, ... १,३,४,५-सिव ; २-सम ; ६, औँ गुर मिलहिँ विरंचि सिच । ७-सत

६।१६।३ सुनु सरवज्ञ सकल **धर बासी।** १,२,३,४,५—उर बासी; ६,७— बुधि बळ तेज धर्म गुन रासी। गुन रासी; १,२,३,४,५—बुधि बहा तेज धर्म गुन रासी; ६,७— सत्य संध प्रभु सव उर बासी

६।१६।८ रिपु सन करेहु बतकही सोई। ... १,२,३,४,५,७-सन ; ६-सै' ६।१७।३ खेलत रहा होइ गै मेंटा। ... १, २, ३, ५-होइ गै; ७-तासु भइ; ४,६-से। देह गइ

६।१८।४ अंगद दील दसानन वैसे । ...जैसे । १,२,६,४-वैसे...जैसे ; ५,६,७-वैसे...जैसा

६।१९।४ जीतेहु तोक पाल सब राजा। ... १,२,३,४,५—सब ; ६,७—सुर ६।२० आरत गिरा सुनत प्रभु, ... १, २, ३, ४, ५, ७—आरत गिरा ग्रभव करैगो तोहि। सुनत प्रभु ; ६—सुनतहि आरत बचन प्रभु १, २, ३,६—करै गो ; ४,५,७—करहिँ गे ;

६।२०।१ रे कपि पात बालु सँभारी। ... १,२,३,५, ६, ७-वेख ; ४-न ६।२०।३ तासों कबहुँ भई ही मेंटा। ... १,२,३,४,६-ही ; ७-हुइ ; ५-६।२०।४ रहा यालि बानर में जाना। ... १,२,३,४,५-रहा ; ६, ७-हाँ बाली ६।२०।६ समें न सम्बु व्यर्थ तुम्ह आएडू। ... १, २, ३, ४,५, ६-मएडु व्ययं; ७--गयह वृथाः २-गएउ ६।२१ श्रंषी बधिर न श्रम कहिह, ... १,२,३,४,५,७-वधिर;...कहहि; ६-बहिर;...कहइ नयन कान तव बीस। ६।२१।६ देखी नयन दूत रखनारी। ... १,२,३,४,५-देखी;६,७ देखिउँ ६।२१।८ पाना दरस हमहुँ बड़ भागी। ... १,३,४,५,७-इमहुँ, २,६-महूँ, १।२२।४ जामवंत मंत्री अति बृद्धा । ... १,२,३,४,५,७-बुढ़ा ; ६ -मूढ़ा ६।२२।६ सुनत वचन कह वालि कुमारा।... १,२,३,४,५-सुनत वचन कह ; ६,७--सुनि हॅसि बाेेेसेड ६।२२।८ सुनि अस बचन सत्य के। कहर्द । १,२,३,४,५,७-सुनि अस बचन; ६-के। श्रस भूठ सुनै ६।२३ सत्य नगर कपि जारेउ, ... १, २, ३, ४, ५-सत्य नगर कपि जारेउ; ६-ग्रब जानेउ पुर बिन प्रभु आएसु पाइ। दहेउ कपि ; ७-अब जाना पुर दहेउ कपि ६।२३ फिरि न गएउ सुप्रीय पहिं, ... १,२,५-फिरि न गएउ सुप्रीव ; तेहि भय रहा खुकाइ। ३,४-फिरि न गया सुप्रीव ; ६--गवेड न फिरि निज नाथ ; ७-फिरि न गयउ निजनाय ६।२३ तद्पि कठिन दसकंठ सुनु, ... १,२,३,४,६-평河; **५,७-**爾河

सुत्र जाति कर रोष।

... १,२,३,४,५,७-जा ; २,६-जा ६।२३ जो प्रति पालै तासु हित, करै उपाय अनेक। ६।२३।२ पति हित करै धर्म नियुनाई । ... १,२,३,४,५,६-करै ; ७-धरै ६।२३।१२ कहु रावन रावन वन केते ... १,२,३,४,५,७-कहु ६-सुन ; १,२,३,४,५,६-जेते ; ७-तेते ∙••जेते । ६।२४ इन्द्र महुँ रावन ते कवन, ... १,२,३,४,५, ७-इन्ह; ६-तिन्ह सत्य वदहि तकि माँव । ६।२४।६ जिन्ह के दसन कराख न क्टे। ... १,२,३,४,५,६-जिन्ह, ७-तिन्ह ६।२६ रे कपि वर्बर खर्व खल, ... १,३,४,५ -श्रव जाना तव शान; ... २,६-अब जाना तव जान, ७-अब जाना तम ज्ञान। तब न जान श्रब जान ६।२५।४ से। नर् क्यौँ वृक्षसीस ग्रभागा। ... १,२,३,४, ५, ६-दससीस; ७-६।२६।३ मूढ़ खूथा जिन मारति गाला । ... १,२,३,४,५,७-वृथा; ६-मुघा ६।२६।५ ते तब सिर कंदुक सम नाना। ... १,२,३,४,५-सम; ६,७-इव ६।२७ कुंभकरन झस बंधु मम, ... १,२,३,४,५,६-ग्रस: ७-सम सुत प्रसिद्ध सकारि । बारधार सूर न होहिं ते सुनु सब कीसा। ... १, २, ३-सव, ४, ५, ७-सढ; ६-बड ६।२७। इरि गिरि मथन निरिक्ष मम बहु ।... १,७ -निरिखः, २, ३, ४, ५, ६-निरखु ६।२८ हुने अनल अति इरप बहु, ... १,२,३,४,५-अति इरष बहुबार बार साखि गौरोस। साखि गौरीस; ६,७-महुँ बार बहु इरिष सास्ति गिरीस। ६।२८।१० इन्द्रजाति कहुँ कहिश्र न बीरा । ... १,२,३,४,५-इन्द्रजाति; ६,७-वाजीगर ६।२६ जरहि पतंग मोह वस, ... १,२,३,४,५-मोड;... कहाविह;

भार बहहिँ खर वृंद ।...कहायहि... ६,७-विमाह... सराहिम्रहि

६।२९।३ बार बार अस कहर कुपाला। ... १, २, ३, ४, ५-अस कहर; ६,७-इमि कहर ; ( अस करे ) ६।२६।६ वने हरि ज्ञानिहि परनारी। ... १,२,६–इरि आनिहि; १,४,५– हरि ग्रानेहि; ७-इरि आनहि। ... १, २, ३, ४-तव जुवतिन्हः, ५-६।३० तब जुवतिन्ह समेत सढ, जनक सुतहि लै जाउँ तव जुवतीन्हः ६,७-मंदोदरी ६।३०।७ रे कपि आधाम मरन अब चहसी। ... १,२,३,४,५,७-अधम; ६-पोत ६।३१ अगुन श्रमान जानि तेहि, ... १. २, ३, ४, ५, ७-जानि; ... निसिद्दिनः ६-विचारि... अनुदिन दीन्ह् पिता बनवास ।..... पुनि निसि दिन ममत्राम । ६।३१।६ गिरत सँमारि उठा दसकंघर। ... १,२,३,४,५-सँमारि उठा दस-कंघर । ६, ७-दसानन उठेउ संभारो ६।३२ तरकि पवन सुत कर गहेउ, ... १,२,३,४,५-तरिक पवन सुत कर आनि घरे प्रभु पास । गहेउ ; ७-कृदि पवन सुत कर गहेउ ; ६-कृदि गहे कर पवन उद्दाँ सकाप दसानन, ... १,२,३,४,५—मा का पाठ है ; सब सन कहत रिसाइ। ६,७-उहाँ कहत दसकंच रिसाई। चरहु कपिहि चरि मारहु, ... धरि मारहु कपि मागि न जाई।। सुनि श्रंगद गुसुकाइ । ६।३२।१ एहि विश्व नेगि सुभट सन धावहु ।... १,२,३,४,६-विष ; ५,७-विष ६।१२।४ वल विकासि विदरित निर्दे छाती।... १, १, १, ७-विदर्तत ; ४, ५-बिहरत ; ६-बिहरी ६।३२।५ कल मछ रास्ति मंद मति कामी।... १, २, ३, ४, ५,६,७-मलराखि; (मलराजि) ६।३२।६ अयेसि काल वस सक मनुकादा । ... १,२,३,४,५-खल ; ७-सठ ६-निसि

६।३३।६ गुक्करि फल समान तम लंका । ... १,२,३,४,५,७-तव ; ६-यह ६।३३।८ समुक्ति राम प्रताप कपि केापा ।... १,२,३,४,५-समुक्ति राम प्रताप; ६,७-राम प्रताप सुमिरि

६।१४।१ उठा आपु कपि के परचारे। ... १,२,३,४,५-कपि के परचारे। ६,७-जुबराज प्रचारे

६।३५ रिपु वल धारिव हरिव किप, ... १,२,३,४,५,७-धरिव ;६-बालि तनस वल पुंज। धरिवत

६। १५ पुरुक सरीर नयन जरु, ... १, २, ३, ५-पुलक सरीर नयन गहे राम पद कड़ा। जल , ६,७-सजल सुकाचन पुलक तनु

६।३५ मंदोदरी रावनद्दि, ... १,२,३,४,५-रावनदि ; ७-तब बहुरि कहा समुभाद । रावनदि ; ६-निसाचरहि

६।३५।३ आ के दूत केर यह कामा। ... १, ३, ४, ५, ७ - यह ; २ - येह ; ६ - अस

६।३५।६ जारि सकळ पुर कीन्द्रेसि छारा। ... १,२,३,४,५,७-सकल पुर ; ६--नगर सब

६।३५।८ पति रघुपतिहि स्पिति जनि मानहु ।... १,२,३,४,५,७-जिन; ६-मिति ६।३५।४० जनक सभा अगनित **अग्रमपालाः**। ... १,२,४,५,७-भूपालाः; ३-सुअ-रहे तुम्हे। यल श्रासुख विसाला। पालाः; ६-मिहिपालाः; १,२,३,४, ५-श्रतुलः; ६,७-विपुल

६।३७ दुइ सुत मरे दहेउ पुर... ... १-मरेउ; २-मरे; ३,४,५,७-मारेउ; ६-मारे

६।३७ कृपातिषु रचुनाथ मिल... ... १, २, ३, ४, ५,७-रघुनाय; ६-रघुपतिहि

६।३७।९ साम दान अब दंड विमेदा । ... १,२,३,४,६-दान; ५,७-दाम ६।३८ तेहि परिहरि गुन आप, ... १,२,३,४,५-तेहि परिहरि गुन सुनहु के।सलाधीस । श्राए; ६,७-श्राए गुन ति ६।३६ जयति राम जय सिक्मन, जय कपीस सुप्रीव ।

... १,२,३,४, ५-जयति राम जय स्रक्रिमन; ६,७-अयति राम भाता सहित

६।३१ गर्जीह सिहमाद कपि, भाज महाबल सीव ... १,२,३,४,५-सिंहनाद; ६,७-केइरिनाद

६।३९।३ ह्यावंत सब निस्चिर मेरे।

... १, २, ३, ४, ५-सब निस्चिर; ६,७-रजनीचर

६।४१ एकु एक निसिखर गहि, पुनि कपि चले पराइ।

... १,२-निसिचर गहि; ३,४,५-... गहि निसिचर; ६, ७--गहि

रजनिचर

६।४१।१ मर्दहिँ निसिचर सुभट बरूथा। ... १, २, ३, ४, ५, ७-सुमट, ६-

६।४१।३ चते निसाखर निकर पराई।

... १,२, ३, ४, ५,७-निसाचर; ६-तमीचर

६।४१।४ रोवहिँ बालक आतुर नारी।

... १,२,३,४,५-बालक स्रादुर; ६, ७-श्रारत वालक

६।४१।६ निज दल विचल सुनी तेष्टि काना ।...१,२,३,४,५-सुनी तेहि; ६,७-सुना जब; (सुना तेहि); १,२,३, फोरि सुभट लंकेस रिसाना ।

४,४,६,७-केरि; (फिरे)

६।४१।७ जो रन बिमुख फिरा मैं जाना । ... १,२,६,७-फिरा मैं जाना; ३,४, सो में इतब कराल कृपाना ।

५-सुना मैं काना; १,२,३, ४,५, ७-सा में इतव; ६-तेहि मारिहां

६।४१।८ समर भूमि भए बह्मभ प्राना । ... १,२,३,४,५-बह्मभ ; ७-वुर्लभ ;

६-दुझभ

६।४१।६ चले कोच करि सुमट लजाने । ... १,२,३,४,५,७-चले कोच करि सुभट ; ६-फिरे क्रोध करि बीर

६।४२ व्याकुल किए भाज कपि, परिच त्रिस्लम्हि मारि । ... १,२,६-व्याकुल किए; ४,५,७-व्याकुल कोन्हे; ६-कोन्हे व्या-कुल "प्रचंडन्हि मारि

६।४२।३ निल दल विकल सुना इनुमाना ।

१,२,३-विकल सुना ; ६-विचल सुनी ; ४,५,७-विचल सुना

६।४२।८ वुसरे स्त बिकल तेहि जाना ।

... १,२,३,४,५,६-दुसरे ; ७-दूसर

६।४३।१ जुद विरद कुद ही बंदर।

... १-वंनर ; २,५,७-वंदर ; ३,४, ६-वानर

६।४२।२ रावन भवन चढ़े ही धाई। ६।४३।७ गर्जि परे रिपु कटक मकारी।

... १,२,३,४,५-हो ; ६,७-तब

... १,२,३,४,५-गर्जि परे , ६-कृदि परे ; ७-कृदि परेड

६।४४ एक एक स्ता मर्द्रि, तोरि चलावहिं मुगह। ६।४५ कृदे जुगल विगत स्त्रम, आए जहें भगवन्त।

... १,२,३,४,५-से। मर्दहिँ ७-सन मर्दहिँ; ६-सन मर्दि करि

... १,२,३,४,५.—विगत सम ; ६,७-प्रयास बिनु

६।४५।७ महाबीर निस्चिर सब कारे।

... १,२,३,४,५,—महाबीर निसिचर सब कारे; ६,७—बीर तमीचर सब ग्रातकारे।

६।४६ एकहि एकुन देखाई, जह तह करहि पुकार।

... १,२-देखई; ६,७-देख तब;

... ३,४,५-देखई

६।४६।१ सकल मरमु रघुनायक जाना ।

... १,२,३,४,५-सकल मरमु रघु-नायक जाना ; ६, ७-यह सब मरम राम विभु जाना

६।४६।४ शान उदय निमि संसय जाहीँ ६।४६।५ भाए हरिष बिगत सम त्रासा । ६।४७ कल्लु मारे कल्लु भायल, कल्लु गढ़ चढ़े पराह ।

... १.२.३,४,५,७-संस्य;६-दुख सब ... १,२,३,४,५,७-हरषि ; ६-केापि

... १, २, ३, ४, ५-कड्ड मारे कड्ड भायल... ६,७-कड्ड भायल कड्ड रन परे। ६।४७ गर्जाह मालु वसी मुख, ... १,२,३,४,५-गर्जाह मालु वसी-रिपु दस वस विचलाइ। मुख; ६,७-गर्जाह मर्कट मालु

भट

६।४७।३ उहाँ दसानन सिखिय हँकारे। ... १, २, ३, ४, ५, ७-सिवव; ६-

६।४७१८ वेद पुरान जासु जस गाया ।...पाया। १, २,३,४, ५-गाया...पाया...; ६,७-गाथा...पावा

६।४८ सिव बिरंचि जेहि सेवहिँ, तासो कवन विरोध। ... १,२,३,४,६—सिव विर वि जेहि सेवहिँ; ६,७—जेहि सेवहिँ सिव कमल भव।

६।४८।२ करिशा सुँ ह करि जाहि श्रभागे । ... १,२,७-मुँ ह, ३,४,५,६-मुख ६।४८।४ बध्या चहत एहि कुपानिश्वाना । ... १,२,३, ४,५,७-कुपानिश्वाना; ६-भी भगवाना ।

६।४९ गहि वैल तेहि गढ़ पर चलावहिं .....१,२,३,४,५,७—तेहि; ६—तेह ६।४९ जतरचौबीठ दुर्ग ते, .... १,२,३,४,५,७—तेहि; ६—तेह सम्प्रस चल्यो वजाह । .... १,२,३,४,५,७—तेहि; ६—तेह सम्प्रस चल्यो वजाह । उतिर दुर्ग ते वीर वर; ७—उत्तरि वीर वर दुर्ग ते

६।४९।३ आलु सबहि हिंद मारी त्रोही। ... १,२,३,४,५-सबिह ; ६, ७-स्टब्ह

६।४९।४ अतिसय क्रोध सवन स्नि ताने । .. १,२,३,४,५,७-क्रो६६; -केाप ६।४६।७ जहाँ तहाँ भागि चले किप रीखा। ... १,३,३,४,५-नहाँ तहाँ भागि चले ; ६,७-भागे भय व्याकुल

६।५० दस दस सर सब मारेसि, ... १,२,३,४,५—दस दत सर सब परे भूमि कपि बीर। मारेसि ; ६,७—मारेसि दस दस विशिख सब

६।५० विह्नाद करि गर्जा, मेघनाद वस्त्रीर । १, २, ३, ४, ५-विह्नाद करि गरजा...; ६,७-विह्नाद गर्जत भएउ मेघनाद रनधीर । ६।५.।२ महासील एक तुरत उपारा । .. १, २, १,५,५-वेल एक तुरत ; ६,७-महीघर तमकि

६।५०।५ रघुपति निकट गएउ घननादा ... १,२, ३, ४, ५-रघुपति निकट; ६,७-राम समीप

६।५०।७ देखि प्रताप मूढ़ खिखिआना । १,२,३,४,५,७-प्रताप ; ६-प्रमाउ

६।५२ आपस मौति राम पहिँ, . १, २, ३, ४,५-मौति; ७-मॉनी; श्रुंगदादि कपि साथ। ६-मॉनेड

६।५२ लिख्नमन चले झुद्ध होइ, ... १,२,३-कुद्ध होइ, ६,७-सकेाप बान सरासन हाथ। श्राति ; ४,५-कुद्ध है

६।५४ जगदाधार सेष किमि, ... १,२,३,४,५-सेष ; ६,७-ग्रनंत उठइ चले खिसिग्राइ।

६।५५ राम पदारविंद् शिर, ... १, २, ३, ४, ५-रामपदारविंद ; नाएउ ब्राइ मुलेन । ६,७-रघुपति चरन सरेाज

६।५५।४ ताद्व पंथ के। रोकन पारा। ... १, १, ३-पारा; ४, ५-रोकन-हारा; ६,७-रोकनिहारा

६।५५।५ छाँदहु नाथ सृषा जल्पना । ... १,२,३,४,५-मृषा ; ६,७-वृथा ६।५५।७ मैं तैं मोर सृद्धा त्यागू । ... १, २, ३, ४, ५-मैं तैं मोर महा मेह निसि सूतत जागू : मूढ़ता;६,७-ऋइंकार ममदा मद; ७-सोवत :

६.५७।२ मानहु सत्य बचन कापि मेारा। ... १, २, ३, ४, ५, ७-कपि;

६।५८ निस्चर निष्कट गएउ कपि तबही । १,३,४,५-कपि ; ६,७-से। ६।५८ बिनु फर सायक मारेड, ... १,२,३,४,५,७-सायक ; ६-सर चाप सवन लगि तानि । तिक

६।५८।२ सुनि प्रिय बचन भरत तब भाए।... १,२,३,४,५,७-तब ; ६-उठि ६।५६।२ कपि सब चरित समास बसाने।... १,२,३,४,५,७-समास; ६-संद्धेप ६।६० तब प्रताप उर राखिप्रभु, जैहे। नाथ तुरंत। अस कहि भायेसु पाइ, पद बंदि चलेउ इनुमंत ।

... १,२,३,४,५-भा॰ का पाठ है ; ६, ७-तब प्रताप उर राखि ... गोखाई । जैहीं राम बान की नाई ॥ भरत इरिष तब भ्रायसु दएक। पद सिर नाइ चलत कपि भएऊ॥

६।६० मन महुँ जात सराहत, पुनि पुनि पबन कुमार । ... १,२,३,४,५,७-मन महुँ जात सराइत ; ६-जात सराइत मनिइ

६।६०।११ जेहीं अवध कीन मुद्दें लाई।

... t, a, u-us ; 7,4,4-ut;

६।६१ प्रमु प्रलाप सुनि कान, विकल भए बानर निकर। ... १, २, ३, ४, ५-प्रलाप ; ६,७-बिलाप

६।६१।६ व्याकुल कुंभकरन पहिँ आचा । ... १,२,३,४,५-ग्रावा, जगावा; ६, विविध जतन करि ताहि जगाया।

७-गयक करि बहु जतन बगावत भएऊ

६।६१।८ कुंभकरन बुक्ता कहु भाई। ६।६२।६ नारद मुनि माहि शान का कहा, ... १, २, ३, ४,६-कहा...निर्वहा ; कहतेउँ ते। इ समय निर्वहा। ६।६२.७ ताचन सुफल करीं मैं नाई। ६।६३ राम रूप गुन सुमिरत,

१,२,३,४,५,७-कडु ; ६-सुनु

६,७-कदेऊ...निर्वहेऊ १,२,३,४,५,७-में ; ६-निज

मगन भएउ छन एक।

... १,२,३,४,५-मुमिरत ; ६,७-सुमिरि मन

६।६३।३ देखि बिभीषनु आगे आएउ। परेउ चरन निज नाम सुनाएउ। ... १,२,३,४,५,७-में भा• का पाठ है; ६-गएऊ। पद गहि नाम कहत निज भएऊ

६।६४।१ वंधु वचन सुनि खला विभीषन । ६।६४।४ लिए एडाइ बिटप श्रद भूघर ।

१,२,३,४,५,७-चला ; ६-फिरा ... १,२,६-उढाइ ; ४,५-उढाय;

६,७-उपारि

६।६४)५ करहिँ भालु कपि एक एक वारा । १,३,३,६-एक एक ; ४,५,७-एकहि

६|६४|६ मुख्यो न मनु तनु टरयो न टारयो। १,२,६,४,५-में मा० का पाठ है;

जिमि गज अर्क फलनि के। मारयो। ६,७-मुरै न मन तन टरै न

टारा। विमि गज अर्क फलन्दि

कर मारा॥

६।६५ श्रंगदादि किप मुरुक्तित, ... १,२,४,५-मुरुक्तितः ; ३-मुर्कितः ; ३,७-वाय वसः इति समेत सुप्रीव हैं ; ६,७-वाय वसः १,२,३,४,५-सुप्रीवहें ; ६,७-किपराजहें

६।६५।७ गहेउ चरन गहि भूमि पक्षारा ।... १,२,३,४,५-गहेउ चरन गहि ; ६,७-गहेसि चरन धरि धरनि

६।६५।८ जयति जयति जय कृषा निधाना । ... १,२,३,४,५—में भा०का पाठ है; ६,७-जय जय कावनीक भगवाना

६।६५।९ नाक कान काटे जिय जानी। ... १,२,३,४,५,७-जिय ; ६-सीइ ६।६६ एकहिँ बार तास्तु पर, ... १,२,३,४,५-तासु ; ६,७-जे। स्कृत्विनिद्द गिरि तक जुद्द । तासु ; १,२,६-स्कृत्वेन्द्द ; ३,४, ५,७-डारेन्ट्

६।६६।६ गुरे सुभट सब फिरहिँन फेरे। ... १,२,६,४,५,७-सब; ६-रन ६।६६।७ कुंभकरन किंप फीज बिक्कारी। ... १,२,३,४,५,७-विक्कारी; ६-वितारी

६।६७ द्वत सुमीच विभीषन अनुज, ... १, २, ३. ४, ५-सुमीव विभीषन सभारेडू सेन। अनुज; ६, ७-सामित्र कपीट दुम्ह सकल

६।६७।१ कर सारंग साजि कटि भाया। ... १,२,३,४, ५,-साजि,...श्रि दस अरि दस दस्त चले रघुनाया। अरि दल दसन , ६,७-विसिख, मृगपति उन्नि द।६७।४ आह तहँ चले बियुक्त नाराचा । ... १, २, ३, ४, ५-अहँ तहँ चले वियुक्त; ६, ७-अति तब चले निवित

६।६७।७ लागत बान **अख**द् जिमि गाअहिँ। ... १, २, २, ५, ५, ७-जलद; ६-

६।६८ पुनि रचुबीर निषंग महुँ, ... १,२,३,४,५,-रघुबीर निषंग महुँ;
प्रविसे सब नाराच। ६,७-रघुपित के त्रोन महुँ

६।६८।१ हित कुन मौं स निसाबर घारी ।... १,२,३,४,६-हित कुन माँ स निसाचर, ६,७-हती निमिष महँ निस्चर

६।६=।२ भा अति कुछ महाबल बीरा। ... १,२,३,४,५,७-भा अति कुछ महा; ६-मएउ कुछ दादन

६।६८ विहेंसा अवहिं निकट किप झाए। .. १,२,३,४,५-किप, ६-भट; ७-चिता

६।६९ महानाव करि गर्जा, ... १,२,३,४,५-महानाद करि गर्जा; केाटि केाटि गढि कीस । ६,७-गर्जत धाएउ वेग श्राति

काटि केटि गहि कीस । ६,७-गर्जत भाएउ वेग क्रांति ६।७० करि चिक्कार घोर अति, ... १,२,३,४,५-करि चिक्कार घोर

भावा बदनु पसारि। अति....हेति; ६, ७-करि हेति पुकारि। चिकार श्रति घोर तर...हेात

६।७०)३ सरन्दि भ्रा मुख सन्मुख धावा । ... १,२,३, ४, ५, ७-मुख सन्मुख; ६-सनमुख से। ।

६।७०।६ सुर दुंदुमी बजावहिं हरविहें। ... १,२,३,४,५,७-सुर;६-नभ, श्रस्तुति करहिं सुमन बहु बरविहें १,२,३,४,५-श्रस्तुस्ति करहि सुमन बहु;६-जय बय करि प्रस्त सुर;७-जय बय करि सुमन सुर

६।७१ रूम बिंदु मुख राजीय केाचन, ... १,२, ३, ४,६-अब तन; ६,७-अञ्चल तन सेानित कनो बचिर तन दाधर निस्चित अधम मलाकर, ... १,३,३,४,५-मझाकर; ६,७ताहि दीव्ह निज धाम । मलायतन
६।७१।३ निज मुख कहे सुकृत जेहि भाँती ।... १,२,३,४,५-सुकृत, ६,७-धर्म
६।७२ मेघनाद मायामय, ... १,२,३,४,५-सुकृत, ६,७-धर्म
दथ चित्र गएउ अकास । ६-माया रचित
६।७२ गर्जेंड अष्ट्रहास करि, ... १,२,३,४,५-अप्टहास करि;
भह कपि कटकहि त्रास । ६,७-प्रलय परोद लिम

भह काप कटकाह त्रास । ६,७-प्रलय प्याद जिल्ला ६।७२।३ दस दिसि रहे बान नभ छाई। .. १,२,३,४,५-दस दिसि रहे बान नभ; ६,७-रहे दसहुँ दिसि

सायक

६।७२।४ घर घर मार सुनिश्च घुनि काना ।...१,२,३,४,५-सुनिश्च धुनि; ६, ७-सुनहिं कपि

६।७२।१३ रन सेम्मा लगि प्रभुद्धिं बचाये। ... १,२,३,४,५-प्रभुद्धि बँधाया; नाग पास्त देवन्द्द भय पाये। ७-न्न्रापु बचावा;१,२-नाग पास देवन्द्द भय पाये। ३,४,५-नाग पास देवन्द्द दुख पाये। ६,७-

देखि दत्ता देवन्हि भय पावा

६।७३ शिरिजा जासु नाम जिप, मुनि काटहिँ भव पास । सोकि बंध तर आयै, व्यापक विस्व निवास ।

... १, २, ३, ४,४,७-गिरजा, ६-खगपति; १,२,३,४,५-से। कि बंध तर आवै; ६,७-से। प्रभु आव कि बंध तर

६।७३।५ लागेसि अधम पचारै माहीं।

... १, २, ३, ४, ५-ग्रधम; ६,७-पतित

६।७३।६ अस कहि तरस्र त्रिस्ल चलाया । ... १, २, ३, ४, ५, ७-तरल; ६-

६।७३।७ परा भूमि वृमित सुरवाती। · · १, २, ३, ४, ५,७-भूमि; ६- घरनि

६।७४ खरापति सब घरि खाए. माया नाग नरूप । माया निगत मए छन, हरने नानर जूथ । ... १, १, १,४,६ में मा॰ का पाठ है; ६, ७-पन्नगारि खाए सकत छन मह न्याल बक्तप। भए बिगत माया तुरत हरने बानर ज्या।

६।७४।३ इहाँ विमीषन मंत्र विचारा । सुनहु नाय वल ब्राहुल उदारा । ... १, २, ३, ४, ५ में भा॰ का पाठ है; ६,७-सा सुधि पाइ विभीषन कहई । सुनु प्रसु समाचार अस अहई

६।७४।५ नाय नेगि पुनि जीति न जाहहि। ... १, ₹, ३, ४, ५-पुनि; ६,७-

1.3

६।७४।६ जामवंत सुप्रीय विभीषन ।

... १, २, ३, ४, ५,७-**-- स्रु**गीव; ६--कपिराज

९।७५ रघुपति खरन नाइ सिरु, चलेउ तुर'त अनंत। सुभट इनुमंत। ... १,२,३,४,५,७-रघुपति चरन नाइ सिर...सुभट; ६-वंदि राम पद कमल जुग...रिषम

६।७५।२ कीन्ह कपिन्ह सब जरु विषंसा ... १, २, ३, ४, ५,७-कीन्ह कपिन्ह सब; ६-तव कीसन्ह कत

६।७६।१४ लिख्निन मन अस मंत्र हतावा। ... १,२,३,४,६ में भा॰ का पाठ एहि पापिहि मैं बहुत खेलावा। है; ६, ७-एहि पापिहि मैं बहुत

.. १,२,३,४,५ में भा• का पाठ है; ६, ७--एहि पापिहि मैं बहुत खेलावा। अब बच उचित कपिन्ह भय पावा

६।७६ भन्य धन्य तत्र अननी, कह श्रंगद हनुमान ।

... १,२,३,४,५-घम्य तत्र जननी; ६,७--धककित माद्वतव

६।७६।३ श्री रघुनाथ विमल जसु गावहिँ। ... १,२,३, ४, ५-रघुनाय; ६,७-रघुनीर ६।७७ तब दसकंठ विविध विधि, ... १, २, ३, ४, ५-दसकंठ विविध समुभाई सब नारि। नस्वर रूप जगत सब, देखहु हृदय विचारि।

बिबि ... जगत सब ; ६,७-संकेस श्रनेक विधि...पर्यंच

६।७७।१ त्रापुन मंद कथा सुम पावन । ... १, २, ३, ४, ५,७-पावन; ६-भाव न

... १,२,३,४-बोलहिं; ४,६,७-६।७८ गोमाय गीघ करार खर रव, स्वान बोछंडि अति घने। रोवहिं

६।७८।३ प्राविट जलद मस्त जनु पेरे। ... १, २, ३, ४, ५, ६, ७-मब्त ; (पवन)

६।७८।८ प्रस्तय समय के घन बनु गाजहिं।... १,२,३,४,५-प्रलय समय; ६, ७-महाप्रलय

६।७१ भिरे बीर इत रामहित, उत रावनहि बखानि ।

६।८० छुनि प्रभु बचन विभीपन, हरिष गहे पद कंज ।

... १,२,३,४-राम हित ; ५-राम कहिः ६,७-रघुपतिहि

... १, २, ३, ४,५-सुनि प्रसु बचन बिभीषनः ६,७-सुनत बिभीषन प्रमु बचन

६।८० पहि मिस मोहि उपवेसेह, राम कूपा सुख पुंज।

... १, २, ३,४, ५-एहि मिस मोहि उपदेसेहुः ७-एहि बिधि मोहि उपदेसे ; ६-एहि बिधि मेाहि उपदेस दिश्र

६ द॰ उत पचार दसकंघर, इत अंगद इनुमान। ... १,२,३-पचार दसकंघर; ४.५, ७-प्रचार दसकंघर ; ६-प्रचार दसकंड भट

६।८०।६ उदर निदारहिँ भुजा उपारहिँ। ... १, २, ३, ४, ५, ७-उपारहि ... गहि पद अविन पटकि खारिह"। बारिहें; ६-उपाटहि...डाटिहें बादा। अपर डारि देहिँ बहु बालू। ... १-डारि; ३,४,४,६,७-डारि ; १-टारि

६।⊏१ निव दल विखळत देखेसि, वीस गुना दस चाप । रथ खढ़ि खलेड दसानन, फिरहु फिरहु करि दाप । ... १,२,३,४,५-विचक्त देखेति... रथ चढ़ि चतेड दलानन;६,७-विचल विलोकि तेहि...चकेड दसानन केपि तब

६।=१।४ चला न अचल रहा रथ रोपी । ... १, २, ३, ४, ५, ७-रहा रथ;

६। दर निज दल विकल देखि कटि कसि निषंग घनु हाथ । विज्ञमन चले सक्कुद्ध होइ, नाइ राम पद माथ ।। ... १, २, ३, ४, ५, - निज दल विकल देखि कटि कर्षि... वक्षु द होइ; ६-विचलत देखि अनीक निज कटि... सरोध तब; ७- निज दल विकल विलोकि तेहि..... कापि

६। दश्य केरिन्ह आयुष रावन खारे। ... १,२,३,४,६ - बारे , ७ - मारे ६। दश्य परेड खरनि-तल सुधि कल्लु नाहीं।... १,२,३,४,६ - बरिन ;६,७ - अवनि

६। इ.स. इ.स. १,१,५,६-भवन ; ३,४,७-सुवन एक सिर जिमि रज कनी।

६।८३ देखि पवन स्तृत भ्रापड, बोलत बचन कढोर। ग्रावत कपिहि हन्या तेहिँ. ग्रुष्टि प्रहार प्रघोर॥ ... १, २, ३, ४, ५-देखि पवन सुत घाएउ "श्रावत कपिहि हन्या तेहि; ६,७-देखत घाएउ पवन-सुत "झावत तेहि उर महँ हतेउ

६। इ. १ जानु टेकि किप भूमि न गिरा। ... १, २, ३, ४, ५, ६, ७-गिरा; (परा)

६।८६।८ पुनि केादंड बान गहि घाए ।
रिपु सम्मुख स्रति स्राद्धर स्राए ।

... १, २, ३, ४, ५, ७ में मा॰ का
... पाठ है; ६-चरि छर चाप चलत
पुनि भए । रिपु समीप अति
आतुर गए।

... १,२,३,४,५-राम बिरोध विजय धान राम विरोध विजय वह, सठ इठ वस ऋति ऋग्य। चइ; ६-जय चाहत रघुपति विमुख ; ७-विजय चहत रघुपति विमुख हाद्या ३ पठवडु माथ बेगि भट बन्दर । ... १,२,३,४,५-नाथ; ६,७-देव श्राद्धाद श्रस कहि श्रंगद मारा लाता। ... १, २, ३, ४, ५-मारा ; ६,७-मारेड ६।८५ नहिँ चितव जब करि कीप कपि... १, २, ३, ४,५-करि केाप कपि; गहि दसन्ह खातन्ह मारही । ६,७-कपि कापि तब ६।८५ जड़ विघंसि कुसळ कपि, .. १,२,३,४,५-जश विधित कुसल आए रघुपति पास । कपि...निसाचर; ६,७-मल चलेउ निसाचर कुद्ध होए, विधंसि करि कुसल सव..... स्यागि जिवन के आस ॥ लंकपति ६। 🖘 । ५ इहाँ देवतन्ह श्रस्तुति कीन्ही । ... १, २, ३,४,५,७-अस्तुति ; ६-बिनती ६।८६ सोभा देखि इरिष सुर, ... १,२,३,४,५-सोभा देखि इरिष बरषहिँ सुमन ऋपार । सुर ; ६, ७-इरषे देव विलोकि छ्ब ... १, २, ३,४,५ में मा॰ का पाठ ६।८६ जय जय जय कहना निधि, ... है; ६, ७-जय जय प्रभु गुन छवि बल गुन आगार। ग्यान वल घाम इरन महिभार। ६।८६।२ देखि चले सन्मुख कपि भट्टा। ... १,२,३,४,५,७-महा .. वहा ; बहा । ६-भटा...घटा ६।=६।३ जन वह दिसि दामिनी दमंकहिँ। ... १,२,३,४,५,६-दह ; ७ दस श्राद्धाप गर्जाह्यँ मनहुँ बलाइक धारा । ... १, २, ३-गर्जहिँ ; ४,५-गर-जहिं; ६, ७-गर्जत ६ दि६।१० सबहिँ सैल जनु निमंत भारो ... १, २, ३, ५-भारी ; ४, ६,७-

बारी

६।८७ कादर मयंकर विषर सरिता, ... १,२,३,४,५—वसी; ६,७ वड़ी सळी परम अपावनी ।

हाद्य देखि डरहिँ तहँ, ... १,२,३,४,५-देखि डरहिँ तहँ; सुमटन्द्र के मन चेन। ६,७-देखत डरहिँ तेहि

६।८७।१० केाटिन्ह ब'ड मु'ड बिनु डोसहिँ। १,२,६-चल्सहिँ;३,६-डोल्सहिँ; ४,७-डोसहि

६।द्रद्र खप्परिन्द खगा श्राकुभिक जुमेकहिँ, ... १, २,३,४,५-भटन्द्र टहावहीं ; सुभट भटन्द्र टहावहीं । ६,७-सुरपुर पावहीँ

हाद्य बानर निसाचर निकर मह हैं , ... १, २, ३, ४, ६ में भा॰ का राम बल दिप्ति भए। पाठ है; ६, ७-निसिचर बरूय बिमर्दि गर्जंहि भालु कपि दिति भए

भा निसिचर संघार। १, २, ३, ४, ५-रावन हृदय भा निसिचर संघार। विचारा; ६, ७-हृदय विचारेड दसवदन

६। दा हरिष खढ़े के सखपुर भूपा। ... १, २, ३, ४, ५-हरिष चढ़े; ६-विहँ सि चढ़े; (इरिष चते)

६।८६ बहु राम लिख्नमन देखि मक्ट, ... १,२,३,४,५ में भा• का भाख्न मन चिति अपडरे। पाठ है; ६,७-बहु वालि सुत लिख्नमन क्पीस विलोकि मरकट अपडरे

६। प्रदेश स्वतं हरी हरि निमिल महुँ, ... १, २, १, ४, ५- मकुँट ; ६,७-

६।८६१२ गर्जत तर्जत सम्युख श्वाचा । ... १, २, ३, ४-घावा , ६,६,७-स्रावा

६।८१५ खरदूषन विराध तुम्ह मारा। ... १, १, ३, ४,५,७-विराध ; ६-

६ म्हाह बिहाँसि बखन कह कृपा निधाना । ..१,२,३,४,५-विहाँसि वचन कह; ६-कहेउ विहाँसि तव; ७-विहाँसि कहे तव

६।९० राम बचन सुनि बिहँसा, ... १,२,३,४,६-विहँसा; ७-विहँ-मोहि सिखावत ज्ञान । सेउ; ६-विहँसि कह बयद करत नहिँ तब डरे, ... १,२,३,४,५,६-डरे; ६-डरेहु ज्ञव लागे प्रिय प्रान ।

६।६०।३ पाचक सर छुड़िंड रघुवीरा। .. १,२,३,४,५-पावक सर; ६,७-श्रनस वान

६।६०।४ बान संग प्रसु फेरि खळाई। ... १, २, २, ५, ५-चलाई; ६,७-पठाई

६। ६१ केादंड धुनि अति चंड सुनि, ... १, २, ६, ४, ५, ६, ७-सब ; मनुजाद स्तव मास्त प्रसे। (भय)

६।६१ तानेड चाप सबन स्राप्तः, ... १, २, ३, ४, ५-तानेड चापः अँ हे विसिख करातः। ६,७-तानि सरासन

६।९१।१३ पुनि पुनि प्रमु काटत मुज बीसा।... १,२ -बीसा ; ३,४,५,६,७-सीसा

६।६२।४ दंड एक रथ देखि न परेऊ । ... १,२,३,४,६,७-परेऊ ...दिनकर बनु निहार महुँ दिनकर दुरंऊ । दुरेऊ ; ६-परा ...दिनमनि दुरा

६।९२ः⊏ कर्डें लिखमन सुद्रीव कपीसा। ... १,२,३,४,५—सुमीव;६,७— हनुमान

६।६३ छिर मालिका कर कालिका गहि,... १, १, १, ४, ५,७-कर कालिका बूंद बूंदन्हि बहु मिली । गहि; ६-गहि कालिका कर ६।६३ पुनि दसकंड कृद्ध होइ, खाड़ी सकि प्रचंड। ... १,२,३,४,५ में भा० का पाठ है; ६,७-पुनि रावन श्रति केाप करि छादिसि; ( पुनि दसकंड क द करि छाड़ी)

६|६३|१ ब्रावत देखि तकि ब्राति बोरा। ... १, २, ३, ४, ५ में भा० का प्रनतारत भंजन पन मारा।

पाठ है; ६,७-खर घारा। प्रनतारति हर बिरद सँभारा

६।६४ खुबीर बल द्वित विभीषनु, षाति नहिँ ता कहुँ गनै। ... १, २, ३, ४, ५-दर्पित; ३,७-गर्वित

६।१४ से। अब भिरत काल ज्ये।, भी रघुबीर प्रमाउ।

... १.२,३,४,५,७-सा अब भिरत... ६-भिरत सा काल समान अब ... १,२,३, ४, ५-कपि.....चतेउ

६।९४।४ पुनि रावन कपि इतेउ पचारी। चलेड गगन कपि पूँ छ परारी।

> ... १, २, ३, ४, ५-तव रघुकीर पचारे .....देखिः ६, ७-राम प्रचारे बीर तब ...बिलोकि

गगनः ६,७-तेहि.....चलेड

६।६५ तब रघुबीर पचारे, धाए कीस प्रचंड । कपि बल प्रबल देखि तेहिँ, कीन्इ प्रगट पाखंड।

६।६५।३ जह तह भने भाषा श्रद कीता।

... १,२,३,४,५-जह तह भके...; ६,७-भागे भालु विकल भट कीसा ... १,२,३, ४, ५-भागे बानर; ६,

६।६५।४ भागे बानर घरहिँ न भीरा।

... १, २, ३, ४, ५-सार'ग; ६,७, विसिखासन

७-चले बली मुख

६।६६ सजि सारंग सर एक सर, इते सकल दससीस।

> ... १,२-श्रस्तुति करत...; ३,४,५-अस्तुति करत देव तेहि। ६-करत प्रसंसा सुर तेहि देखे: ७-करत प्रसंसा सब सर देखे

६।९६।५ श्रास्तुति करत देवतन्हि देखे ।

६|६६|६ अस किं केाप गगन पर बाएल । ... १,२,७-पर; ३,४,५,६-पथ ६।६७ तब खुपति रावन के, ... १,२,३,४,५-रावन के...काटे बहुत बढ़े पुनि.....; ६,७-सीस भुजा सरचाप। ... लंकेस के .....काटे भए बहोरि काटे बहुत बढ़े पुनि, जिमि तीरथ कर पाप ! जिमि कर्म मूढ़ कर पाप ६।१७।३ बानर राज दुबिद बल सीला। ... १,२,३,४,५,७-वानरराज दुबिदः ६-दुबिद कपीस पनस ६।९७।७ इषिर देखि विषाद उर भारी। ... १,२,३,४,५-६ षिर देखि विषाद उर भारी ; ६,७-६ विर विलाकि सकाप सुरारी। ६।६८ गहे भालु बीसह कर मनहुँ, ... १,२,६-गहे ; ३,४,५,७-गहि ; कमलन्दि बसे निसि मधुकरा। ६।६८ मुरङ्का विगत भालु कपि, ... १, २, ३, ४, ५-मुब्छा विगत ; सब आए प्रभु पास । ६,७-गै मुक्छा तब ६।६८। ११ बहु बिधि कर बिलाप जानकी। ... १,२,३-कर; ५,६,७-करित; **४−क**रत दाहर तब राधनहि हदय महुँ, ... १,२,३,४,५,७-रावनहि ; ६-मरिइइ रामु सुजान। रावन के ६।६६।३ जुग सम भई सिराति न राती। ... १, २,७-सिराति ; ६-बिहाति ; ३,४,५-न राति सिरासी ६।१०१ ताके गुन गन कञ्च कहे, ... १,२,३,४,५ में भा० का पाठ है; जड्मति तुलसीदास । ६,७- कहे तासु गुन गन जिमि निज बल श्रनुरूप ते, कल्लुक'"निव पौरुष श्रनुसार माखी उद्दे अकास। जिमि मसक उड़ाहि श्रकास ६।१०१।५ नामि कुंड पियूष वस याके। ... १, २, ३, ४, ५-पियूष ; ६, ७-

सुधा

हार व्हाल आहुआ होन छानी तब नाना । ... १, २, ३, ४, ६, ७-असुम होन रेनबहिँ खर सुकाल बहु स्वाना । लाने "रेनबहिँ खर"; ६-असगुन होन लगे...रेनबहि बहु सुकाल खर स्वाना

६।१०२ प्रतिमा खब्हि पिषपात नम, ... १, २, ३, ४, ५—६दि ; ६,७— स्रति बात बह्र डेालति मही। स्ववह

६।१०२ उतपात द्रामित विलाकि नम खुर,... १, २,३,४,५-नम सुर ; ७-सुर-विकल नेलहिँ जय जए। मुनि ; ७-मुनि सुर

६।१०२ **खैँ चि सरासन स्रवन छगि, ... १, २, ३, ४, ५, ५ वैँ चि सरासन** छाँडे सर एकतीस । स्रवन लगि ; ६,७-आकरपेड धनु कान लगि

६।१०२।६ तब सर इति प्रमु कृत तुइ खंडा । ... १,२,३-दुइ ; ४,५,६,७-दुग ६।१०२।६ धारनि परेख दी खंड बढ़ाई । ... १,२,३,४,५-घरनि परेख ; ६, ७-परेख बीर

६।१०२: प्रविसे सब निषंग महुँ आई। ... १,२,३,४-आई ; ५,६,७-माई ६।१०३ सुर सुमन बरषहिँ हरष संकुळ, १,२,३,४,५-सुर सुमन बरपहिँ बाज दुंदुभि गहगही। हरष र्यकुल ; ६,७-सिद्ध मुनि गंधव हरवे

६।१०२ भालु कीस सब हरषे, ... १, २, ३, ४, ५-भालु कीस सब जय सुख धाम मुकुंद। हरषे; ६,७-६रषे वानर मालु सब ६।१०३।३ छूटे कच नहिँ बपुष सँभारा। ... १,२,३,४,५-छूटे कच नहिँ बपुष सँभारा; ६-छूटे चिकुर न सरीर सँभारा

६।१०४ श्राहह नाथ रघुनाथ सम, ... १, २, ३, ४, ५ — नहिँ ६,७ — के।

कृपा सिंधु नहिँ आन । १,२,३,४,५,७ — जोगि इंद दुर्लभ,

जोगि बुंद दुर्लम गति, ६ — मुनि दुर्लम के। परम गति

ते।हि दोन्हि भगवान ।

६।१०४|४ स्टन करत देखी सब नारी। ... १, २, ३, ४, ५-देखी; ६,७-विसाकि

६।१०४)५ वंधु दसा विलोकि दुल कीन्हा । ... १,२,३,४,५,७-विलोकि...तव तब मभु अनुजहि आयेसु दीन्हा । प्रभु अनुजहि ; ६,७-देखत ; ६-राम अनुज कहँ

६।१०४)६ लिख्नमन ते**हि बहु बिधि समुक्ताया। १,२,३,४,५,७—वेहि बहु विधि** समुक्ताया ; ६—बाह ताहि समुक्तायउ

६।१०५ मंदोवरी मादि सब, ... १, २, ३, ४, ५-मंदोदरी आदि देइ तिसांजिस ताहि। सब...रधुपित ; ६, ७-मय भवन गईँ रघुपित गुन, ... तनयादिक नारि छन...रधुपीर गन बरनत मन माहिँ।

६।१०५।६ तिलक सारि अस्तुति अनुसारी। ... १,२,३,४,५,७-सारि; ६-कीन्ह ६।१०६ प्रभु के वचन अचन सुनि, ... १,२,३,४,५-प्रभु के वचन "बार नहिँ अघाहिँ कपि पुंज। ... बार सिर नावहिँ ...;६,७-सुनत

> बार बार सिर नाघहि, ... राम के बचन मृदु "बारहि बार गहहि सकल पद कंज। बिलोकि मुख

६।१०६।४ जनक सुता देखा**६ पुनि** दीन्ही । १,२,३,४,५,७-पुनि ; ६-विन्ह ६।१०७ सानुक्**ल कोासळप**ति, ... १,२,३,४,५,-केासलपित ; ६,७-रहदु समेत अनंत । रखनंस मनि

६।१०७।३ सुनि संवेसु भाजुकुळ भूषन । ... १,२,३,४,५-संदेसु भाजुकुत ; ६,७-नानी प्रतंगकुल

६।१०७।६ वेगि विभोषन्ह तिन्द्दि सिखायो ।... १,२,३,४,५-सिखायो । तिन्द्द तिन्द्द बहु विचि मजन करवायो । बहु विचि"; ६,७-सिखाया । स्राद्द तिन्द्द स्रोतिह्द अन्द्रवावा

६११०७।० **चडु प्रकार भू**षन पहिराद । ... १,२,३,४,७-वहु प्रकार ; ६-दिन्य वसन ६।१०७।१२ देखाडु कपि जननी की नाईँ। ··· १, २, ३, ४, ५—देखाडु ; ६,७~ देखाइँ

६।१०८ तेहि कारन करुवानिधि, कहे क्लुक दुर्वाद ।

सुनत जातुषानी स्वस् लागीं करे विषाद । ... १,२,३,४,५-कदनानिषः; ६,७-कदनायतन

... १,२,३,४,५-सब ; ६,७-सकल

६।१०८।३ विरद्द विवेक घरम निति सानी। ... १,२-नीति ; ४-जुति ; ३,५,६-

६।१०८१५ पासक प्रगढि काढ बहु लाए। ... १,२,३,४,५,७-पावक प्रगढि । ६-प्रगढि कुसानु

६।१०८|६ पाचक प्रवल देखि वैदेही। ... १,२,३,४,५८-पावक प्रवल; ६,७-प्रवल अनल विलोकि वैदेही

६।१०९ घरि रूप पावक पानि गहि, ... १,२,३,४,५ में भा॰ का पाठ है; भी सत्य भुति जग बिदित जो । ६,७-तद अनक भूसुर रूप कर गहि सत्य भी

६।१०६ वरषष्टि सुमन हरषि सुर, ... १,२,३,४,५-वरषि सुमन हरषि वालहि गगन निसान। ... सुरः सुरवधू ; ६,७-इरिष सुमन गाविह किन्नर सुर बधू , ... वरषि विद्वधः अपस्तरा नाचिह चेत्री विमान।

१११०६ जनक सुता समेत प्रभु, ... १,९,६,५,५,-जनक सुता समेत;
 से।भा अभित अपार । ६,७-श्री जानकी समेत; १,२,
 देखि भालु कपि हरषे, १,४,६-देखि भालु कपि हरषे;
 जय रघुपति सुख सार ॥ ६-देखत हरषे भालु कपि; ७हरषे देखत भालु कपि

६।१०६।६ यह खळ मिळन सदा पुर द्रोही। १,२,३,४,५,७-यह खल मिलन सदा ; ६-रावन पापमूल ६।१०९)१० अघम विरोमनि तब पद पावा । ... १,२,३,४,५,७ में भा॰ का पाठ

है; ६-साउ कृपाश तव वाम सिधावा

६।१०९।११ स्वारथ रत प्रभु भगति विसारी । ... १,२,३,४,५,७-प्रभु ; ६-तव ६।११० अति समेम तन पुरुकि विश्वि... १,२,३,४,५-अति समेम तनु श्रस्तुति करत बहारि।

पुलकित ; ६,७-अतिसय प्रेम सराज भव

६ ११०|१४ मद मार मुखा ममता समनं।

... १, २, ३, ४, ५-मुघा; ६,७-

६।११०।१५ सब रूप सदा सब होइ न गी। ६।११०।१७ निरखंति तथानन सादर ए। ६।१११ विनय कीन्हि चतुरानम,

... १,२,३-गा ; ४,५,६,७-सा ... १,२,३,४,५,७-ए ; ६-जे

प्रेम पुलक अति गात ।

... १,२,३,४,५-चतुरानन ; ६,७-विधि भौति वह

सोभा सिंधु विलोकत, ताचन नहीं श्रघात ।

... १,२,३,४,५-सोमा सिंधु विसे।-कत ; ६, ७-वदन विक्रीकत राम कर

६।१११।२ अनुज सहित प्रमु बंदन कीन्हा । ... १,२,३,४,५ में भा० का पाठ है;

६,७-सहित अनुज प्रनाम प्रभु कीन्हा

६।११२ सोभा देखि हरवि मन, अस्तुति कर सुरईस । ... १,२,३,४,५ में भा० का पाठ है; ६,७-छुवि विलोकि मन इरिवत

६।११३।३ सुनु खागेस प्रभु के यह बानी।

१, २, ३, ४, ५-खगेस ; ६,७--खगपति

६।११३।७ मुक्त भए ख़ूटे भव बंधन।

... १,२,३,४,५ में भा० का पाठ है; ६-गए ब्रह्म पद तनि सरोर रन ; ७-गए परम पद तजि सरीर रन

दारर४ देखि सुझवँसद प्रश्न पहिँ, भाएउ एंभु सुनान ।

६।११५ कृपा सिंधु मैं आउब, देखन चरित उदार।

... १,२,३,४,५,७-प्रमु; ६-राम

... १, २, ३, ४, ५,७-इत्पा लिंधु में भाउवः ६-तव में भाउव सुनहु प्रमु

६।११५।७ पुनि मोहि सहित अवध पुर जाइश्र ।...१,२,१,४,५,७-पुर; ६-प्रमु ६।११६ भरत दसा सुमिरत मोहि, ... १,२,३,४,५-मरत दसा सुमिरत निमिष करूप सम जात।

मेाहि; ६,७-दसा भरत के सुमिरि माहि

६।११६ तापस वेष गात कुस, जपत निरंतर माहि। १, २,३,४,५-गातः ६,७-सरीर

६।११६ बीते अवधि जाउँ जै, सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु, पुनि पुनि पुलक सरीर।

... १,२,३,४,५,७-बीते श्रविष जाउँ जिअत न पावै। जा ... सुमिरत अनुज प्रीति; ६-जी जैहै। बीते अविषः ६,७--प्रीति भरत के समुक्ति

६।११६ पुनि सम धाम पाइहरू, जहाँ संत सब जाहि।

... १, २, ३, ४, ५-पाइंड्डु, ६,७-**चिधाइह**ह

६।११७ मुनि जेहि ध्यान न पायहिँ, ... १,२,३,४,५ में भा॰ का पांड है। नेति नेति कह बेद !

६,७-ध्यान न पावहि जाहि मुनि:

६।११७।२ नाना जिनिस देखि सब कीसा । ... १,२,३,४,५-सब; ६,७-प्रमु

६।११७।५ सुमिरेड माहि सरपद्व जिन काहू।... १,५ दरपेडु; २,३-दरपढु; ४ डरेड्ड; ६,७-टरडु

६।११७।९ मसक कहूँ खगपति हित करहीँ। ... १, २, ३, ४, ५, ७-कहूँ, ६-

६।११८ इरव विवाद सहित खले, विनय विविध विधि भाखि। ... १, २, ३, ४, ५-वहित चले विनय....; ६, ७-समेत तब चक्रे विनय वहु भाखि

६।११८ कपिपति नील रीखपति, श्रंगद नल इनुमान। ... १, २,३,४,५ में भा • का पाठ है; ६,७-जामवंत कपिराज नल श्रांगदादि इनुमान

६।११८।७ परम सुखद चल्डि त्रिविध वयारी । ... १, २, ३, ४, ५, ६-चिल; ७-

६।११६ इहाँ सेतु बाँच्या भव, ... १,२,३,४,५,७-इहाँ सेतु बाच्ये। यापेड सिव सुख घाम। सीता सहित फुपानिधि, संमुद्दि कोन्इ प्रनाम ।

अब...कृपानिधिः, ६-यह देखि मुद्र सेतु सह ...; ६,७-कुपायतन

६।११६ जहँ जहँ कुपासिंधु वन , कीन्ड् बास बिसाम ।

... १,२,३,४,५-कृपासिंघु; ६-कदना सिंधु

६।११६।१ तुरत विमान तहाँ चिल म्रावा। ... १, २, ३, ४, ५-तुरत; ६, ७-सपदि

६।११९।७ निरयत जन्म केटि अव मागा । ... १, २, ३, ४, ५-निरखत जन्म; ६,७-देखत जन्म

६।११६।९ पुनि देखु अवधपुरी अति पावनि ।... १, २, ३, ४, ५, ६-देखु; ७-देखेउ

६।१२० सीता सहित अवध कहुँ, कीन्द्र कुपाल प्रनाम । सजल नयन तन पुलकित, पुनि पुनि हरिषत राम।

१,२,६,४,५ में भा॰ का पाढ है; ६, ७-तब खुनायक श्री ... सहित अवषहि कीन्ह प्रनाम। सजल विलोचन पुलक तन पुनि पुनि इरषत राम।

६।१२० कपिन्ह सहित विश्रन्ह कहुँ, दान विविध विधि दीन्ह।

... १,२,३,४,५-सहित विश्रन्ह कहुँ; ६-समेत महि सुरन्द कहें; ७-सहित महि तुरन्ह कई

६।१२०।६ इहाँ निषाद सुना मञ्जु आएउ। ... १,२,३-सुना प्रशु; ४,५-सुन्यी प्रभु भाषः ६-सुना हरि आए, २,७-सुना प्रभु श्राए

६।१२०।७ सुरसरि नाचि जान तच आया। ... १, २, ४, ४,७-तव; ३,६-जव श्राचा

६ १२१ समर विजय रखुवीर के, ... १, २, ३, ४, ५-रखुवीर के चरित जे सुनहिं बुजान। चरित...; ६ ७-रघुपति चरित सुनिहिं जे सदा...

... १,२,३,४,५-रधुनाथ नाम तांज ६।१२१ भी रघुनाथ नाम तजि नाहिन भान अधार। नाहिन ...; ६, ७-रधुनायक नाम तिज नहिं कळू ..

# उत्तर कांड

```
७।स्त्रो॰ १ सुरघर विलवद्विप पादान्त चिन्हं ... १, २, ३, ४, ५, ५-सुरवर ; ६-
७।श्लो॰ २ कामलावज महेश वंदिता
                                    ... १,२,३,५,६-कामलावज, ४,७-
                                         कामलाम्युज
७।श्लो॰ ३ श्रंबिकापतिमभीष्ट सिखिदं
                                     ... १,२,३,४,५,७-सिद्धिदम ; ६-
                                         मंदिरं
                                    ... १,२,३,४,५,७-करन ; ६-करे
    ७।० जानि सगुन मन इरष ऋति,
              लागे करन विचार।
  ७। । १ रहेउ एक दिन अवधि अधारा । ... १,३,४,५,६-रहेउ; २,७-रहा
  ७।१।४ रघुकुल तिलक खुजन सुखदाता । ... १,१,१,४,७-सुजन ; ६-सा
                                         जन
   ७।१।५ सीता सहित अनुज प्रभु मावत ।... १,२,३,४-सहित अनुज प्रभु ;
                                        ५,७-ग्रनुज सहित प्रभु ; ६-
                                         श्रनुज सहित पुर
   ७।१।६ तुषावंत जिमि पाइ पियूषा।
                                     ... १,२,३,४,५-पाइ ; ६,७-पाव
 ७।१।१३ यह संदेस सरिस नग माही ।
                                     ... १,३,४,५,७-यह ; २-एह ; ६-
                                         एहि
    ७।२ काहे न होइ विनीत परम,
                                     ... १,२,३,४,५,७-सिंघु ; ६-पाय
              पुनीत सदगुन सिंधु से।
                                     ... १,२,६-चलेउ ; ३,४,५,७-चले
    ७।२ कही कुसल सब ज़ाइ हरिष,
              खलेड प्रभु बान चढ़ि।
   ७। १।६ गायत चली सिंधुर गामिनी।
                                     ... २,५,६-चिल "; १,३,४-चली ;
                                         ७-चलि सब
 ७।२।१० भइ सरजू अति निर्मल नीरा। ... ३,४,५-सरजू ; १,२,६-सरज ;
```

७-सरयू

७१३ चले मरत मन प्रेम कति, ... १,२,३,४,६,७-सन प्रेम क्रति ; ६-प्रति प्रेम मन सन्मुख कृपा निकेत । ७|३|१ कपिन्ह देखावत नगर सनाहर । ... ३,४,५,६ ७-मनोहर ; १, २-स्थाकर ७।३।४ श्रवषपुरी सम प्रिय नांइँ से ऊ। ... १,२,३,४,५-श्रवषपुरी सम ...; ६,७-अवध सरिस प्रिय मेरि न साऊ ७।४।३ घाइ धरे गुढ चरन सरे।वह । ... १,२,३,४,५,७-घरे ; ६-गहे ७।४।७ वर करि कियासिंघु उर लाए। ... १,२,३,४,५,६,७-वर ; (वल ) ७।% जनु प्रेम श्रद सिंगार तनु घरि, ... १, २, ४, ५-सुवमा । ३,६,७-मिले बर खुषमा लही। परमा ७।५ छिमन भरत मिले तब. ... १,२,३,४,६,-लिख्रमन भरत मिले तब: ७-लिह्मन मेंटे परम प्रेम देाउ भाइ। भरत पुनि ७।५।७ छन महि सबहि मिले भगवामा । ... १,२,३,७-महि ; ४,५-महेँ ; ७।६ कैकइ कह युनि युनि मिले, ... १, २, ५, ७-कैक इ कह पुनि पुनि ; १,४,६-कैकई कहुँ पुनि मन कर ह्याभ न जाइ। मिले; (केकेई कई पुनि मिले ) ७ ६।२ होइ अचल तुम्हार ब्रहिवाता । ... १,२-देाइ ; ३-देाइ ; ४,४,६, ७-हाउ ७।७ लिख्रमन ऋक सीता सहित, ... १, २, ३, ४, ५,७-मादुःगाद ; मभुद्दि विलोकति मातु । "वातु । ६-मात "गात ७।७।५ मुनि पद स्नागद्व सक्क सिखाए। ... १,२,३,४,५-सागद्व सक्त ; ६, ७-लागन कुसल ाद चढ़ी अटारिन्ह देखाई, ··· १,२,३,६-वर ; ४,५,७-नर नगर नारि चर वृंद !

णामाध ते**उ यह** चरित देखि डिंग रहहीँ।... १,२,३,४,५,७-यह ; ६-ये६

```
७।६ देहिँ सगुन सुभ विविध,
                                      ... १,२,३,४,५-गगन ; ६,७-नाक ,
                विधि बाजहिँ शगम निसान !
                                      ... १,२,४,५-तव ; ३,६,७-जव'''
     ७१६।३ कुपासिंध तब मंदिर गए।
                                          गयऊ
                                      ... १,२,३-समुदाई : ४,५,६,७-
     ७११४ आजु सुबरी सुदिन समुदाई।
                                          सुभदाई
     ७।१० तब मुनि कहेड सुमंत्र सन,
                                       ... १,२,३,४,५-इरवाइ , ६,७-
                बुनत बलेड हरबाइ।
                                          सिरनाइ
    ७११०१ देवन्ह सुमन वृष्टि अहर लाई।
                                       ... १,२-अर ; ३,४,५,६,७-अरि
                                      ... १,२,३-देखि सत लाजे ; ४,५,
    ७१०|⊏ अंग श्रनंग देखि सत लाजे।
                                          ७-काटि खुबि लाजे ; ६-काटि
                                          छवि स्राजे
                                      ... १,२,३,४,५-मुर ; ६,७-मुनि
      ७।१२ नव अंबुधर बर गात,
                श्रंबर पीत सुर मन मेाहई।
                                      ... १,२,३,६-गए ; ७-ने ; ४,५-
      ७।१२ भिन्न भिन्न अस्तुति करि,
                शप सुर निज निज धाम।
                                          गये
      ७।१३ भव पंथ अमत अमित दिवस, ... १,२,३,५-अमित ; ४, ६, ७--
                 निसि काल कर्म गुननि मरे।
                                          भमित
      ७। १३ पताबत फूलत नवस्य नित,
                                       ... १,२,३,५,७-नवल नित ; ४,६-
                 संसार बिटप नमामहे।
                                          नव ललिव
    ७११३।७ मनजात किरात निपात किए।
                                      ... १,२,३,५,६-मनजात ; ४,७-
                                          मनुजात
ं ७।१३।१८ भव रोग महा शब् मान ऋरी ।
                                      · · १,२,३,६-गद ; ४,५,७-मद
    ७।१४।१ त्रिबिध ताप भव अय दावनी।
                                      ... १,२,३,४,५,६-भय ; ७-दाप
   ७।१४।५ लहिं भगति गति संपति नई ।
                                      ... १,२,३,४,६,नई; ७-नितर्दे
     श्रश्र जात न जाने देवस तिन्ह,
                                      ... १,२-देवस तिन्ह ; ३,४,५,६-
                गए मास घट बोति।
                                      ... दिवस तिन्ह ; ७-दिवस निसि
```

७।१६।१ जिमि पर द्रोह संत मन साही । ....१,२,३-नाही ; ४,६,७-माही ; १-माहि

७११७६ राख्यु सरन नाथ जन दीना। ... १,२,३,६-नाथ; ४,५,७-नानि
७१६ कदेहु दंडवत प्रमु सी, ... १,२,३,४,५,६-ती; ७-सन
ंतुम्हिं कदे! कर वेगिर।

७।१६ चित्त स्रगेस राम कर, ... १,२,३,,४,५,६-चित्त स्रगेस ; समुक्ति परै कहु काहि । ... ७-चित स्रगेस अस

७१२ चलहिँ सदा पाविहैं सुलहि, ... १,२,७-सुलहि ; ३,४,५,६-सुल निहैँ सब सोक न रेगा।

७:२०।२ चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीती । ... १,२,३,४,५,७-नीती ; ६-विती ७।२०।७ सव निर्देम धर्म रत पुनी । ... १,६-धृनी ; १,३,४,६-पुनी ७।२१।५ कहि महा मुनिवर द्मुसीस्ता । ... १,३,५,६-वर दमसीला ; २,४,७-वर द्वर्शीला

७।२२ जीतहु मनहि सुनिश्च स्थसः, ... १,२,६,४,५,७-सुनिश्च स्थसः; रामचंद्र के राज। ६-स्थस सुनिश्च जग

७।२२।६ त्रता विटप मार्गे मधु खघहीँ। ... १, ३, ४, ६, ७-ववही; २--बहरीँ

७।२३।६ उमा रमा श्रक्कावि बंदिता। ... १,३,४,६,६-ब्रह्मादि;२,७- ब्रह्मानि ७।२५ श्रान गिरा गोतीत श्रज् ... १, २, ३, ४, ५, ६, ७-मन; माया मन शुन पार। (धुन गो)

७।२५।१ प्रातकास सरजू करि मजन। ... १,२,६-सरऊ; ३,४,५-सरजू; ७-सरयू

ारथा७ सबके यह शहर होति पुराना। ... १, २, ३, ४, ४, ७०वह देवि; ६-देवि वेद

७।२७ प्रति द्वार कपाट पुरट, ... १,२,३,४,६-सचे ; ७ पचे बनाइ बहु बज़िन्द साचे ।

७।२७ राम चरित जे निरस्त ग्रुनि, .. १,२,३,५—निरस ; ४,६,७— ते मन तेहिँ चाराह। निरस्त ७।२७।६ जह तह देखि कि निज परिकाही ।... १, २, ३, ४, ५,७-देखि, ६-

७।२८ बाजार रुचिर न बने बरनत, ... १,२,३,५,७-विचर ; ४,६-चार बस्तु बिनु गथ पाइए।

७।२८।४ **चहुँ** दिसि तिम्हको उपवन सुदर। १,३,४,५,७-तिम्ह के ; २-तिन्ह की ; ६-जिन्ह की

७।२८।५ बसहि ज्ञान रत मुनि सन्यासी । ... १,२,३,४,५,७-वसिंह ; ६-सविंह ७।३० सानुकृत सव पर रहिंह, ँ ... १,२,३,४,५,७-रहिं ; ६-रहं संतत कृपानिधान ।

७।३०।२ बहुतेन्द् सुख बहुतन मन सेका। १,२,३-बहुतेन्द सुख बहुतन ; ६-बहुतेन्द्द सुख बहुतेन्द्द ; ५,७-बहुतन्द्द सुख बहुतन्द्द ; ४-बहुतेद्व सुख बहुतन्द

७।३१।८ राम कथा मुनिखर बहु बरनी। ... १,२,३,४,५,७-मुनि बर बहु; ६-मुनि बहु विधि

७।३२।८ बड़े भाग **पाइब** सतसंगा। ... १,२,३-पाइब ; ४,५,७-पाइय ; ६-पाइश्र

७।११ संत संग श्रपवर्ग कर, ... १, २, २, ४, ५-संग ; ६,७-पंथ कामी मव कर पंथ। १, २, ३,४,५,७-सद ग्रंथ ; ६-सद ग्रंथ। सब ग्रंथ

७।११।१ जय निर्मुन जय जय गुन सागर। ... १,२,३.४,५,७-जय जय गुन-सागर : ६-जय गुन निधि सागर

७।१२।४ अनुपम अज अनादि सामाकर । · ३,४,६,७-अनुपम अज; ५-अव अनुपम ; १,२,३-अति अनुपम

७।३४ परमानंद कृपायतन, ... १,२,३,४,५,७-परिपूरन; ६-मन परिपूरन काम। पर पूरन

७११/१ प्रनत काम खुरचेनु कल्प तक । ... १,२,३,४,५,७-सुर ; ६-धुक ७/१४/१ सेचत सुलभ सकल सुखदायक । ... १,२,३,४,५,७-सेवत; (सेवक)

```
७।३५।४ अंतरबामी प्रमु सम जाना ।
                                    ... १,२ सम ; ३,४,५,६,७-सब
 ७।३६।२ बहु विधि वेद पुराश्वनह गाई। ... १,२,३,४,५,७-पुरानन्ह , ६-
                                         पुरानन्दि
   ७।३७ अनल दाहि पीटत घमहि,
                                     ... १, २, ३, ४, ५,७-वनहि ; ६-
              परसु बदनु यह दंड ।
                                         धनन्डि
                                     ··· १,२,१,४,६,७—ते ; (तेह)
 ७।३७।४ भरत प्रान सम मन ते प्रानी।
 ७।३७।६ द्विज पद प्रीति धर्मे जनवत्री।
                                     ... १, २, ६-जनयित्री ; ३, ४, ५-
                                         ननयत्री ; ७-जनजंत्री
७।३८।४ इरचहिँ मनहुँ परी निधि पाई । ... १, १, १, ४, ४, ७-इरवहिँ; ६-
                                         ₹रखें
 ७।३८।५ निर्द्य कपटी कुटिल मलायन ।
                                    ... १,२,३,४,५,६,७-निर्दय;(निदय)
७।३६ दिम द्रोह परद्रोह विसेखा।
                                    ... १,२,३,४,५-पर द्रोह ; ६,७--
                                        सर द्रोह
४।४० दितं असंतन्ह के गुन भाखे।
                                    ... १, २, ३, ४, ५,६,७-असंतन्ह ;
        ते न परहिँ मय जिन्ह लखि रासे।
                                       (असंतेण्ड);१,२,३,४,५,७-परहि;
                                        ६-परिहिं
४।४१।६ सुनि बिरंचि झतिसय सुख मानहिँ। १,२,३,४,५- झतिसय ; ६-
                                        सुर ऋति
७।४२।२ बैठे गुरु मुनि अब द्विज सल्जन।... १, २, ३, ४, ५-गुर सुनि अब
        बाले बचन भगत भव भंजन।
                                       द्विज; ६,७-सदिस अनुज मुनि ।
                                        १,२,३,५-भगत भव ; ४,७-
                                        भक्त भय ; ६-भगत भय
७।४३।३ गुंजा ब्रहे परस मनि खे।ई।
                                    ... १,३,६-महे ; २-महे । ४,५,७--
  ७।४४ से। कृत निवक मंद मति,
                                    ... १,२,३-ग्रात्माइन ; ७-आतम
             आत्माह्न गति नाइ।
                                       इनः ४,५,६-ग्रात्महन
७।४४।४ भक्ति हीन मोहि प्रिय नहिँ सेक । १,२,३,४,५,७-मेरहि प्रिय नहिँ;
                                        ६-प्रिय मोहि न
```

```
७।४४।५ मिक सुतंत्र सकत सुल सानी। ... १, २, ३, ४, ५,७-सुतंत्र ; ६-स्वतंत्र
```

७।४६।८ निज निज यह गप आइसु पाई।... १,२,६,४,६,७—निव यह गए आयसु ; ६- यह गए सुझायसु

७।४७।२ पद पसारि पादे।इक लीन्हा । ... १,२,३,४,६,७-पादे।दक ; ६-

७।४७।६ उपराहित्य कर्म श्रति मंदा। ... १, ६, ५-उपराहित्य ; २-उप-रेहित ; ४,६,७-उपरेहिती

७।४८। पृत कि पाव कोइ बारि विलोए। ... १,३-केाइ ; २-केाई ; ४,६,६, ७-केाड

७।४९।४ दिए उचित जिन्ह जिन्ह तेई चाहे। १, १-तेइ; ३,४,५,६,७-जेइ; (जेाइ)

७।४९।८ इन्मान सम नहिँ बड़भागी। · · · १,२,३,४,५,७-सम नहिँ; ६-समान

७।५०।१ कृपा विलोकिन सोख विमाचन । … १,२,३,४,५,७—सोच ; ६—सोक

७:५०'द कावनीक क्यलीक मद खंडन । ... १ २, ३, ४, ५-व्यलीक ; ६-बालीक ; ७ बालि क

७।६२ द्वन्दरी किया कृपायतन, ... १, २, ४, ५-किया कृपायतन ; श्रव कृतकृत्य न मेहि । ३,७-कृपा कृपायतन ; ६-कृपाल मह

७।५२।६ ते जड़ जीव निद्धात्मक घाती। ... १,२,३-निवात्मक; ४,५,७-निवात्म

७।५२।७ हरि खरित्र मानस तुम्ह गावा । ... १,२,३,४,५,६-हरि चरित्र ; ७-राम चरित

७।५३ बिरति ज्ञान विज्ञान हत्, ... १,२,३,४,५,७--राम चरन ; ६-राम चरन अति नेह । राम चरित

७१५५ से। सब सादर कहिहीं, ... १, २, २, ४, ५,६-कहिहीं; ७-सुनहु उमा मन लाह। कहतें में

```
७।६५।६ कै।द्रक देखत किरी बेरागा।
                                  ... १,२ १-वेरागाः४,५-विरागाः७-
                                      विभागा : ६-फिरै विरागा
७।५६।६ अधि खाँद कर मानस पूजा।
                                  ... १, २, ३, ४, ६-ऑव ; ५,७-
७।६६।८ आवहिँ सुनहिँ अनेक विदंगा। १, २, ३, ४, ५, ७-सुनहि ;
                                      ६-सुने
७।५८ = साह करेड जेहि होइ निदेसा । ... १,२,३,४,५-जेहि देश ६,७-
                                      का देहि
७।५६ २ समुम्मि प्रताप प्रेम ऋति खावा । ... १,२,३,४,५-अति ; ६,७-उर
७।५६।५ अग वग मय जव मम उपराजा। ... १,२,३,४,५-वग ; ६,७-वर
७।६०।२ सुनि ता करि विनती मृतुवानी । ... ६-विनीत ; १,३,४,५,७-विनती;
                                      २-ताकरी विनती
७।६१।१ किए जाग तप शान विरागा।
                                  ... १,२,३-तप ; ४,५,६,७-जप
  ७।६२ सिव विरंचि कहु मोहै,
                                  ... १,२,३,४,५,६-माहै; ७-माह है;
             काहै बपुरा आन ।
                                      (माहद्र)
७|६२|१ गएउ गरद वह वसे मुसुंखा। ... १,२,३,४-अुदुंबा; ४,७-अुदुंबी
७|६२| ४ कथा अरंभ करइ सेाइ चाहा । ... १,२,३-करइ ; ४,५,६,७-करै
  ७।६३ जोहि के अस्तुति सादर,
                                 ... १,२,३,६-जेहि कै; ७-जेहि की;
            निज मुख कीन्ह्र महेस ।
                                     ४.५-जिन्ह के
७।६३।१ सुनहु वात जेहि कारन आएउँ।... १,२,३,४,५-कारन ; ६-कारज
७।६३।३ सदा सुखद दुख पुंज नसावनि । ... १,३,४,५,७-पुंज ; २,६-पूंग
  ७।६५ कहि विराध वध जोह विधि,
                                   ... १,२,३,४,५,६-जेहि...सन संग
                                      ७--जाहि .....सतसंग
             देह तजी सरमंग।
        बरनि सुतीकुन मीति पुनि,
             प्रभु भगस्ति सन संग !
                                   ... १,२,३,४,५,६-मिताई ; ७-
  ७।६६ पुनि सुपीय मिलाई,
             बालि प्रान कर भंग।
                                       मिताइ कहि
```

७।६६ कपिहि तिलक करि प्रमु कुत, ... १,२-कित ; ३, ४, ६, ६-कृत ; सेल प्रवरषन बास । ७-जुकुत । २,३,४,५-वरनन ; वश्नत वरवा सरद रित्, १,६-बरनतः ७-बरने । १,७-राम रेाष कपि त्रास । श्रव, ३,४,५- वन, ६-कर; ... १, २, ३, ४, ६, ६-सराई ; ७-७।६७ निसिचर कीस छराई, बरनिसि बिबिधि प्रकार । ... लराइ पुनि ७:६७।६ पुर बरनन उप नीति भनेका। ... १, २, ६, ४, ५, ७-वरनन ; ६-बरनत ७।६८ चिदानंद संदेाह, ... १, १, ३, ४, ५,७-संदेाह ; ६-सा माड राम विकक्ष कारन कवन । ७।६८।२ स्तेर भ्रम भ्रम भ्रम हित करि मैं माना ।... १,२,३,४,५,६—सेाइ ; ७ सेा भ्रम अब हित करि मैं जाना ७।६८।८ तब प्रसाद सब संसय गएऊ। ... १,२,३,४,५-सव ; ६,७-मम ७।६९ सुनि विद्रंगपति बानी, १, २, ३, ४, ५, ६-बानी ; ७-सहित बिनय अनुराग । ... बानि बर ७।६६ पाइ उमा ऋति गोप्यमित, ... १,२,३,४,६-मपि ; ७-मत सज्जन कर्राह प्रकाश । ७।६८। प्रध्ना केहि न कीन्द बीराहा। ... १, ३, ४, ५, ७-वैराहा "दाहा; केहि कर हृदय क्रोध नहिं दाहा। २,६-बारहा ... दहा ७।७० मृग लोचनी के नैन सर, ... १,२-मृगको।चनी के नैन ; १,४, का अस खाग न जाहि। ५,६-मृगकोाचनि लेाचन : ७-मृगनयनी के नयन ७।७०।४ चिता सापिनि की नहिँ खाया। १,२,३,४,५-का नहिँ; ७-केहि नहिं ; ६-काहि न; (केहि नहिं ) ७।७०।६ युत बित स्ताक ईवना तीनी । ... १,२,३,६-लाक ; ४,७-नारि ; ५-सेक "ईर्वना ७।७०।७ यह सब माया कर परिचारा। ... १,२,३,४,५,७-परिवारा ; ६-परिचारा

७।७१।३ अज विद्यान रूप बल बामा। ७।७१।५ अगुन खद्भ गिरा गोतीता । सबद्रसी बनवच अजीता.।

... १,२,३,४,५-वस ; ६,७-गुन

... १, ३, ४, ५-शर्भ , २,६,७-अदर्भ ; ( अदंभ ) ; १,२,३,४, ५,६-सबदरसी : ७-समदरसी

७।७१।६ निर्मम निराकार निरमोहा।

... १,२,३,४,५-निर्मम ; ६-निर्मल; ७-निरमम

७।७२ जया अनेक नेष घरि नत्य करे नट के।इ। सोइ सोइ माव देखावै,

... १, २, ३, ४, ५,६-अनेक"सेाइ साइ : ७-शनकन जा जा

ब्रापुन होइ न छोइ॥

७।७२।४ जब जेहि विसिम्रम हेाइ खगेसा ।... १,२,३,४,५,६-दिसिम्रम ; ७-भ्रम दिसि

७।७३ निर्गुन रूप सुलभ श्राति, सगुन जान नहिं केह ।

... १,२,७-जान नहिँ; ३,४,४,६-न जानहि

७ ७४ व्याधि नास हित जननी, गनत न से। सिमु पीर। ... ३,४,५,६-गनतः १,२ ७-गनइ

७।७४ तुकांसदास श्रेंसे प्रमुहि, कस न भजह म्रम त्यागि।

... १, २, ३, ४, ५,७-भजहु ; ६-भजसि

७।७५ छरिकाइ जह जह फिरहि, तहँ तहँ संग उदाउँ।

... 🏖 , १-लरिकाई ; ३,४,५,६,७--लरिकाई

७,७५ एक बार झति सैसव. चरित किए रधुवीर।

... 🐧 २,३-म्राति सैसव ; ६-म्रातिसै सब ; ४,५-ग्रातिसय सब ; ७-भतिशय सुखद

७।७५।१ राम चरित सेवक युखदायक। ... १,२,३,४,५,७-सेवक; ६-सेवत ७।७६ उर भायत भावत विविधि,

वाल विभूषन श्रीर ।

... १,२,३,४,५,७-वीर ; ६--वीर

७।७६।९ बरनत मोहि होति प्रति ब्रीका । ... १ २,३,४,५-मोहि होति; ६,७-

चरित हात माहि

७।७८ राकापति वोव्य उत्रहि, ... १, २, ३, ४, ५,६-उम्रहिँ; ७-उगहिँ तारागन समुदाइ। ७।७८।१ असेहि शरि बिन भजन खगेरा । ... (१,२,३,४-इरि बिन ; ४,६,७-बिन इरि ७।७८ ८ तहँ अब हरि देखें। निज पाता । १,१,३,४,५-भुज इरि ; ६,७-हरि भुज ७।७९ ब्रह्मलाक लगि गएउँ मै, १.२.३.४.५.६-चितपडः ७-चितप्ड पाछ उड़ात। चितवत ... १,३,४,५,६-जहाँ लगे गति ; ७।७६ सप्तावरन मेद करि, जहाँ करो गति मेरि । ... २-जहाँ लागि ; ७-जहँ लगि गति रहि ७ द० एक एक ब्रह्मांड महुँ, ... ३,५,६-रहेाँ ; ४-रह्यों ; १,२-रही बरव सत एक रहों : ७--रहे ७।८०।४ सब प्रपंच तहँ आने आना। . १,२,३-आने ; ४,५,७-आनइँ ; ६-आनहि ७।८०।५ देखेड जिनस अनेक अनुषा। ... १, २, ३, ४, ५,६-जिनस ; ७-जितिस ७।८०।६ अवधपुरी प्रति सुवन निनारी । ... १,२,३,६-निनारी "सरऊ ; ४, सरज् भिष भिष नर नारी। ५.७-निहारी...सरज् ७१८-१७ दसरथ कीसल्या सुतु ताता । ... १,२,३,४,६-सुत वाता ; ७-कौगल्यादिक माता: (सन माता ) ७।८०।८ देखीँ बाल बिनाद अपारा। ... १, २, ३, ४, ५, ७-झपारा : ६-उदारा ७।८१ भिन्न भिन्तु में दीख सबु. ... १,२,३,४,५,७-मैं दीख सव ;

अति विचित्र हरि जान ।

६-सब दीख मैं

जादर सोइ विद्यंत सेइ सामा, ... १,२,३,४,५,६-सेव्ह , ७-से ; सेव्ह कियाल रघुवीर। १, २, ३, ४, ६,७-समीर : ६-भुवन भुवन देखत किरी। सरीर मेरित मेह समीर ॥ ... १,२,३,५-देखेँ , ४,७-देखउँ । ७। दश्व देखी जन्म महात्वव जाई। ६-देखेड ७|८३ सुनि सप्रेम मम बानी, ... १,२,३,४,५,६-मम बानी ; ७--मम बैन बर देखि दीन निज दास। ७।८३।२ ब्राष्ट्र देउँ सब संसय नाहीँ। ... १,२,३,४,५,७-सब ; ६-तव ७। ८३।६ मगति हीन गुन सब सुका श्रेसे ।... १,२,३-सब सुका असे ; ७-सुका सब कैसे ; ४,५,६-सब सुख कैसे ... १,२,३,४,५,६-जेहि ; ७-जेा ७।८४ **जेहि** खेाजत जागीस मुनि, प्रभु प्रसाद काउ पाव। ७।८५।३ मम माया संभव संसारा । ... १, २, ३, ४, ५, ७-संसारा ; ६-७।८५।६ तिन्ह महेँ प्रिय बिरक्त पुनि ज्ञानी । १,२,३,४,५,६-पुनि ; ७-अइ ७। ५,३,४,५,७-जेहि गति मोरि न दूसरि श्रासा । १,३,४,५,७-जेहि गति मेरि न: २,६-भगति मारि नहिं ७।८५।६ सभ जीवह सम प्रिय मोहि सेाई। १,२-सम जीवह ; ३,६,७-स जोबहु ; ४,५-सब जीवन ७।द्र**६।५** जद्यपि से। सब भौति **द्याया**शा । १,२,३,५-अयाना ; ७-अजाना; ६-सयाना णाद्या अखिल बिस्व यह मार खपाया । ... १,२,३,४,५,७-उपाया ; ६-मम जाद्भाद अजिहि मेरि मन बच अब काया। १,७-मजहि , २,३,४,५-मकहः **जादक पुरुष नपु सक नारि वा**, ... १, २, ३, ४, ५, ७-वा "सर्व ; जीव चराचर केाइ। सर्व भाव ६-नर"भक्ति

```
७।८०।१ समिरेस भजेसु निरंतर मोहीँ।... १,१-सुमिरेस भजेसु ; ३,४,६-
                                    समिरेह भजेह : ७-समिरस
                                    मजस : ६-समिरि स्वरूप
 अदद जेडि सुस लागि पुरारि,
                                ... १.२.३.४.६-जेहि : ७-जे
            अयुभ वेष कृत सिव सुखद ।
 ७।८८ सोई सुख जनतेस, ... १,२,१,५,६-सेाई सुख ; ७-
            जिन्ह बारक सपनेहु लहेउ । सा सुख कर : १,२,३,४,४ ते
       ते नहिं गनहिं खगेस, नहिं गनहिं; ६-ते नहिं गनै;
           ब्रह्म सुखिह सज्जन सुमित । ७-सी नहिं गनै
७।ददां वितु हरि भजन न जाहिँ कलेसा । १,२,३,४,५-नाहिँ; ७-नाहिँ;
                                    6-dis
 ৩। 🗬 बिनु गुद होइ कि ज्ञान,
                               ... १,२,३,४,५,७-कि ... लहिअ :
           ज्ञान कि देाई विराग बिनु । ६-न ... लहिं
       गावहिँ बेद पुरान,
           सुख कि छहि अ हरि भगति वितु।
 ७।८९ चलै कि जल बिनु नाव, ... १,२,३ मरिश्च ; ४,५,७-मरिय ;
           केंदि जतन पचि पचि मरिश्र। ६-मरै
७।८६।१ वितु संतोष काम न नसहीं। ... १,२,३-काम न । ४,५,६,७—न
 ७)६० विनु विस्वास मगति निह्, ... १,२,३,४,५,७—न रामु ; ६—िक
           तेहि बिन द्रबहि न रामु। राम ; १,२,३,४,६-जीव न लह ;
       राम कृपा बिनु सपनेह,
                              ... ७-जिव कि लहे; ६-मन न
           जीव न छह विभाम ।
                                  लहडि
```

... १, २, ३, ४, ५,७—रमुकीर ; ६-

६-गाया "खगराया

रबाधीर

७)९० भजह राम रच्चित्रीर,

...कगराई।

कवनाकर मुंदर मुखद ।

७।१ निज मति सरिस नाय में "गाई। ... १,२,३,४,५,७-गाई" खगराई;

७।६०।२ कहेउँ न कह्न करि बुगुति बिसेखी । १,२,३,४,५,७-विसेखी ... देखी; ६-विग्रेसा "देसा ''वेखी।

समन सकल भव त्रास ।

७|६१।२ तीर्थ श्रमित केाटि सम पावन । ... १,२,३,४,६,६-सम ; ७-सत; नाम श्रासिल श्रष पूरा नशावन ।

७।६१।६ विस्तु केटि सम पालन कर्ता। ... १,२,३,४,६-सम ; ७-सव

७|६१|८ भार घरन सत के।टि ग्रहीसा । ७१६२ निष्पम न उपमा भान,

राम समान रामु निगम करे।

७।६२ प्रमु भाव गाहक ऋति कृपाल, १,२,३,४,५,७-दुनि ; ६-ते स्प्रेम सुनि सुख मानहीँ।

७।६२ संतन्द् सन जस कल्लु सुनेडॅं, तुम्हिह सुनावड से।इ।

७।९२ तनि ममता मदमान भनिश्र, सदा सीता रघन ।

७।९२।२ श्री रघुपति प्रतापु उर म्राना । ... १,२,३,७-रघुपति प्रताप ; ६-

७१६२।३ वस अनादि मनुज करि माना । ... १,२,३,४,५,-माना ; ७-जाना ७।६३ ताहि प्रसंसि विविधि विधि. सीस नाइ कर जोरि।

७।६३ प्रभु अपने अविवेक ते, बुभौं स्वामी तेहि ।

७।६३।६ मुखा बचन नहिँ ईस्वर कहई । ... १,२,३,४,५-मुखा...साउ;६,७-सीड मारे मन संसय अहर ।

७/६४ प्रभु तव बाबम बाए,

७।९१ विशे वत केटि सुसीतळ, ... १,२,१,४,७-सुवीतल । ६-सो खीवल

१,२-पूरा ; ३,४,५,६,७-प्र'त

... १,४,५.६,७-भार ; १,२-घरा

... १,२,३,४,५,७-राम निगम ; ६-निगमाग्रम

... १,२,३,४,५,७-द्यनाएउँ; ६--सुनाया

... १.२,३-सीला रवन ; ४,५,७-सीता रमनः ६-सीता पतिहि

रघुबर प्रताप ; ४, ५-रधुपति प्रभाव

... १,२,३,४,५-प्रसंसि : ७-प्रसंसे : ६-प्रसंसेउ

... १,२,३,४,५,७-व्यो ; ६-पृक्षे

मुषा ... सेा

... १,२,३-आए ; ५-आएँ ; ४, मार माइ भ्रम माग। ६-आएउँ; ७-भ्रायउँ

७।६४।१ बेाबेड उमा परम बनुरागा। ... १,२,३-परम ; ४,५,६,७-सहित ७।६४।४ स्वय निज कथा कहीं मैं गाई। ... १,२,३, ४,५,६,७-सब ... कहीं मैं ; ( अव...सुनाबें )

७।९४)५ जपतप मख सम इम इत दाना। . १,२,३,४,५,७-मस सम दम अत ; ६-इत मख सम दम

७।६५ पाट कीट ते हाइ, ... १,१,३,४,५-तेहि ते ;६,७-ता ते तेष्ठि ते पाटंबर कचिर।

७)६५।२ जे। तनु पाद भजी रघुनीरा। ... १,२,७-भजै ; ३-मजिश्च ; ४, ५,६-भांजय

७।६७ किल मल प्रसे धर्म छव, ... १,२,३,४,६-प्रसे ; ७-प्रासे ; जुप्त भए सदग्रंथ । १,२,३,४-जुप्त ; ७-जुप्त; ५-गुप्त

७।९७।१ श्रुति विरोध रत सब नरनारी। ... १,२,३,४,५-सब ; ६,७-ब्रत ७।६७।२ दिज श्रुति विचक भूप प्रजासन। ... १,२,३,५,५-सब ; ४,७-वंगक

७।९७।६ जो कह मूठ मसखरी जाना। .. १,२,३,४,५,७-कह ; ६-करि
७।९७।७ कलिख्य साह झानी सी बिरागी।.. १,३,४,५-आनी सी बिरागी; २-आन वैरागी ; ६,७-आनी वैरागी

७१९८ ते ह जोगी ते ह सिद्ध नर, ... १,२,३,४,५,७-जोगी ; ६-तापस पूजिति कलिखुग माहिँ। १,२-पूजिति ; ३-पुज्य ते; ४, ५,६-पूज्य ते ; ७-पूजित ;

७।९८ जे अपकारी चार, ... १,२,३,४,५-मान्य तेह ; ६-तिन्ह कर गौरव मान्य तेह । मान्य वहु ; ७-मान्यता

७।९८: रे देव बिन्न अपृति संत विरोधी। ... १,२,२,४,५.-देव विन्न भृति ; ७-देव विन्न अद ; ६-वेद विन्न गुरु ७१६८।६ गुरु तिष विषर श्रंथ का तेखा। ... १, ३, ४, ६, ७-का; २-क; ६-कर

७|६८ उदर भरे सेाइ धर्म लिखावहिँ। ... १, २, ३, ४, ५-धर्म ; ७-धरम ; ६-श्रान

७१९९ कौड़ी लागि मोह बस, ... १-नोह; १,३,४,५,७-कोम; करहिँ विप्र गुर बात। ६-कारन ताम

७१६१३ आपु गए श्रव तिन्हर्ष्ट्वँ धालहिँ, ... १, २, ३, ४, ५,७-तिन्हर्ह्वँ । ६--जो कर्ष्टुँ सत मारग प्रति पालहिँ। भौरनि । १,२,३,४,५-जे कर्हुँ ; ६--जो कर्हुँ ; ७--जे कह्यु । १,२--सन्मारग ; ३, ४, ६, ७-सत

७।६६।६ नारि मुद्दै ग्रुह् संपति नासी। ... १,२,३,४,५,७-ग्रह ; ६-घर ७।६६।६ स्द्र करहिँ जप तप बत नाना। ... १,२,३,५-नाना ; ४,६,७-दाना ७।१०० भए बरन संकर काला, १,२,३,४,५-काला ; ७-काली ; भिज सेतु सब लोग। ६-सकला ; (कालाहि)

७।१००।१ विषया हरि छोन्हि रही विरती।... १,३,४,७-हरि लॉन्हि रही; ६-हरि लीन रही; २-हरि खीन्हि न रही

७११००। १ कुळवंति निकारहिँ नारि सती । ... १,२,७-कुलवंति ; ३,४,५,६-

७११००१४ स्तत मागहिं मातु पिता तब ली। ... १-मागहिँ; २, ३, ४, ६,७-श्रवकानन दीख नहीँ जब लीँ। मानहिँ; १, २, ३,४, ५,७-श्रव-लानन दीख नहीँ; ६-श्रवका नहिं बीठ परी

७११००।७ नहिं मान पुरास स बेददि को। ... १,२,३,४, ५,७-पुरान न ; ६-पुराननि

७।१००।६ गुन दूषक बात न कापि गुनी। ... १,२,३,६,७-दूषक; ४,६-दूषन

७।१०१ देव न बरषहिं भरनि पर, बप न जामहिँ धान।

७।१०२ सुनु न्यासारि काशकास्त्रि, मल श्रवगुन आगार। गुनी बहुत किछजुगकर, बिनु प्रयास निस्तार ॥

७ १०२ कृत जुग त्रेता द्वापर, पूजा मध अब जोग ।

> जो गति होइ से। कति हरि, नाम ते पावहिं लोग।

७।१०२।८ किल कर एक पुनीत मतापा। ७।१०३।१ नित जुग धर्म होहिं सब केरे।

७।१०३।५ कलि प्रसाव बिरोध चहुँ बोरा। ... १, २, ३, ४, ४,७-प्रभाव ; ६-

७ १०३१७ काल धर्म नहिं व्यापहि ताही।... १,२,३,४,५,७-धर्म ... ताही... रघुपति चरन प्राति द्याति जाही। अति जाही; ६-कर्म...तेही...

७।१०५ गुर नित मोहि प्रबोध, दुखित देखि श्राचरन मम। प्रबोधः ६-मोहि नित्य प्रबोध

७।१०५।५ हर कहुँ इरि सेवक गुर कहेऊ । ... १, ३, ४, ७-कहँ; २, ४-कहुँ;

७।१०५।११ सब कर पत्र प्रहार नित सहई। ७।१०५।१२ मारत उड़ाच प्रथम तेहि भरई। ... १, २, ३, ४,५,७-उड़ाव...पुनि

पुनि मृप नयन किरीटान्ह परई। दूप नयन किरीटन्हि; ६-उड़ाइ

७।१०५।१४ जल सन कलह न मस नहिँ प्रोती। १, २, ३, ४, ५,७-न मल नहि;

१, ७-वरवहिः २, ३, ४, ५-... बरखे बरनी । १,२,४,५,७-वपः १-वये; ६-वोए

... १,२,३,४,५-काख कलि; ६,७-कराल कलि ; १,२,३,४,५,७-बहुत कतिजुग कर; १-वड़ ती कलिकाल के

... १, ३, ४, ५, ६-द्रागर; २,७-द्वापरहुः ( द्वापर समे ) । १,२,३, ४,५,७-इरि; ६-विषे

... १,२,३,४,५,०,-कर ; ६-खुग

... १, २, ४,५-निनः ३,६,७-कृत

रित जेही

... १, २, ३, ४, ५, ७-नित मेाहि

६-कें।

... १,२,३,४,५,७-पदः, ६-पग

... त्य किरीट पुनि नयनन्दि

६-संग...नहीं मल प्रीती।

७१०६ एक बार इर मंदिर, ... १, २, २, ४, ६, ६—मंदिर ; ७जगत रहेउँ विव नाम । मंदिरहु; (मंदिरहि)
७१०६ स्तो दयाल नहिँ कहेउ कहु, ... १,२,३,४,६,७—सा; ६—गुक
उर न रोष लवलेस ।
७१०६१२ अति कृपाल खित सम्यक नेषा । ... १,२,३,४,६,७—खित ; ६—उर ;

७११-६।७ सर्प होहि स्वल मल मति न्यापी । ... १,२,६,४,५-देहि ; ७-देहि ;

७१०७ विनय करत गदगद स्वर, .. १,२,३,४-स्वर ; ५,६,७-गिरा समुक्ति भार गति मारि।

७।१०७।७ चलस्कुंडलं झू सुनेत्रं विशालं। .. १,२,३,४,५-मू सुनेत्रं; ७-मू त्रिनेत्रं; ६-शुभ्र नेत्रं

७।१०८ जैँ प्रसम प्रश्च मो पर, ... १,२,३,४,५, ६-प्रश्च मे। पर ; नाय दीन पर नेहु। ७-अति माहि पर; १,२,३,४,६-निज पद भगति देइ प्रशुः, ६-पद्म भक्ति

पुनि दूसर वर देहु ॥ हव , ७-मगती देश प्रश्च ७ १०८ तिहि पर कोष न करिका प्रश्च, ... १,२,३,४,५,६-तेहि ; ७-ता ;

कृपा सिंधु भगवान । १, २, ३, ४, ६,७—करिय ; ६— कीनिय

७।१०८ साप अनुमह होह जेहि, ... १,२,३,४,५,७-जेहि ; ६-ज्यों नाय योरेही काल ।

७।१०८।५ ते द्विज मोद्दि प्रिय जया खरारी। ... १, २, २, ४, ६~मोदि ;

७।१० द्धा६ मोर साप विश्व व्यर्थ न जाइहि, ... १,२,३,४,६,७-जाइहि ; ६-जन्म सहस अध्यस्य यह पाइहि । जाई ; १,२-अवस्य ; ३,४,६, ६,७-अविध

७।१०८।८ सुनहि सूह सम वचन प्रचाना । .. १,२,३-प्रवाना; ४, ६, ६, ७-प्रमाना ७।१०८।११ सुनु सम बचन सत्य श्राव भाई । ... १, १, १, ४,५,७-अव...तेषन ; हरि ताचन वत दिस सेवकाई! ६-अति...तेाषण ... १,२,३,४,५७-इति ; ६-तव ७।१०९ सुनि सिव बचन इरिष गुर, एवमस्तु इति माषि । ... १,२,३,४,५-विधि ; ७-सुविधि ; ७।१०६ प्रेरित काल वि धि गिरि, जाइ भएउ में ज्याल । ६-सुविध्य ; १ २,३,४,५,६-सा; पुनि प्रयास बिनु स्रो तनु, ७-साउ तजेउँ गए कह्न काल ॥ ७।१०९ सिय राखी भृति नीति, ... १, २, ३, ४, ५,७-सिव राखी ; म्रह मैं नहिं पाचा क्लेस । ६-सिव असीस ७।१-६।३ खर्म देइ द्विज के में पाई। ... १, २, ३, ५-चर्म ; ७-चरम ; ४,६-धर्म ७।१०६।४ खेलीं तहूँ वालकन्द लीला। १,३,४,५-तहुँ ; २-तह ; ६,७-तहाँ ७ १ >६। ११ कहि इनी हरचित खगनाहा । .. १, २, ३, ४, ५,७-इरवित; ६--🚅 हरयों **७१०६।१३ खूटी त्रिविधि ईपना** गाढ़ी। ... १,२,३,७-ईवना ; ४,५-ईवना ; ६-इर्धना ... १,२,३,४,५,७-चरन मन लाग ; ७।११० गुर के यचन सुरति करि, ६-चरित श्रनुराग राम चरन मन छाग। ७।११० तब मैं कहा कुपानिधि, ... १,२,३,४,५,६-क्रपानिधि; तुम्ह सर्वज्ञ सुजान । ७-कृपायतन ; १, २, ३, ४, ५-सगुन **ब्रह्म श्रवराधन**, ... अवराधन ; ७-अवराधना ; ६-माहि कहतु भगवान । आराधना ७।११०।१ कहे कहुक सदर खगनाया। ... १,२,३,४,५,७-कदे ; ६-कझी ७।११०।६ मे ते ते विहि ताहि बहि मेदा। ... १,२,३,४,५ ते इ-तह ७।११०.७ निर्शुन मत सम इदय न आवा । ... १,२,३,४,६,६-मम । ७-मोहि ७।११०।१० सेाइ उपदेस कहा करि दावा । ... १,१,३,४,६,७-कहडु ; ६-कर्डु

७।११०।११ संबि सगुन मत अगुन निक्या । ... १,२,३,४,६,७-असुन निक्या ; ६-निगु न रूपा **ारर**ारप सुनु प्रभु बहुत श्रवता किए। ... १,६-किए : ५-किवे : २,३,४-उपज कोष ज्ञानिन्ह के हिए। कीये...हीये ७-क्विह...हियह ; १, १, १, ४, ५,७-उपज: ६-उपने; १,२,३-शानिन्ह : ४.५. ६,७-जानिह ७।११०।१६ अति संघरवन और कर कार । ... १,२,३,४,६-और कर ; ७-ओ अनल प्रगट चंदन ते होई। कर ; ६-मो करै; १,२,३,४, ५. ७-चंदन ; ६-चंदनहु ७।१११ कोध कि द्वेत बुद्धि बिनु, ... १,२,१,४,५,७-कोष कि देत -द्वेत कि विनु श्रज्ञान । बुद्धि बिनु । ६-इत बुद्धि बिनु क्रोच किसि ७।१११।२ परद्रोही की होहिं निसंका। ... १,२,३-को होहिँ; ४,५-की हेाइ : ६,७-कि होइ ७।१११।५ भव कि परहि परमात्मा विंदक । ... १,२,३,४,५-परमात्मा , ६, ७-युखी की होहिँ कबहुँ हरिनिंदक। परमातम; १,१-की...हरि ;३, ४,४,७-कि ..हरि; ६-कि...पर ७।१११।१० अप कि पिसुनता सम कहु आना। १,३,४,५-पिसुनता सम ; २,६, ७-बिना तामस ७।११२ निव प्रभु मय देखहि जगत, ... १,२,१,४,६-केहि सन ; केहि सन करहि विरोध ! ७।११२।३ मन बच्च क्रम मे।हि निज जन जाना । १,२,३,४,५,७-वच क्रम ; ६-७।११२।४ रिषि मम महत सीलता देखी ! ... १,३,४,५-महत ; २,६,७-सहन ७।११२।६ इरवित राम मंत्र शब दीन्दा। ... १,२,३,४,५,७-तव ; ६-माहि शरश्यद् विविद्धि सदा प्रसाद व्यव मारे । ... १,२,३,४,६,७-विद्धि ; ६-

465

७।११३ जेहि ब्राभम तुम्ह बसब पुनि, ... १,२,३,४,६,-केहि;७-के;(को) १,२,६,४,५-बसब पुनि ; ६-सुमिरत भी भगवंत ! बसहु गै; ७-बसहु पुनि ७।११३।४ हरि प्रसाद कळु दुर्लंभ नाहीं। ... १,२,३,४,५,६-हरि ; ७-प्रमु ... १,२,३,४,५-विषया बस ; ७-७।११६ न तु कामी विषया बस. विमुखु जी पद रघुवीर । ... बिषया विवस ; ६-जो विषय वस ... १,२,३,४,५,७-साउ ...विक्स ; ७।११५ सेाड मुनि शान निधान, मृग नयनी विधु मुख निर्पि। ६-सा...विकल विवस देाइ हरिजान, नारि बिस्व माया प्रगट। ७।११५।२ पन्नगारि यह रीति अनुपा। ... १,२,३,४,५,६-रीति : ७-नीति ७।११६ जो जाने रघुपति किपा, ... १,२,३,४,५-जा जाने ; १,७-सपनेह माह न होइ। ... जाने ते ७।११६ औरी ज्ञान भगति कर, ... १,२,३,४, ५-सुप्रवीन । ६-सा प्रबोन; ७-परबीन; १,२,३,४,५-मेद सुनह सुप्रबीन। जो द्विन होइ राम पद, ... अविद्यीन : ६,७-ग्रवञ्चीन प्रीति सदा अविद्यीन। ७।११६।१ सुनदु तात यह अक्य कहानी। ... १,२,३,४,५,६,७-तात । (नाय) समुभत बनै न जाइ बखानी। १,२,३,४,५,६-जाइ ; ७-जात ७।११६।६ सालिक अदा वेनु सुहाई। ... १,२,३,४,६,७-सुहाई; ६-लवाई ७।११६।११ भाव बह्य सिमु पाइ पेन्हाई । ... १,२,३,४,५,७-पाइ : ६-चेनु ७।११६।१५ दम अखार रजु सत्य सुवानी। ... १, २, ३, ४, ५, ७ अधार ; ६-मुधार ७।११६।१६ विमल विराग सुभग सुपुनीता ! .. १,२,३,४,५,७-सुमगः, ६-सुपरम ... १, १, १, ४, ५-विपनी । ६-७।११७ तब बिशान कपिनी, बुद्धि बिसद घृत पाइ। स्वर्णया ; ७-निरपनी ७।११७ बातहि जासु समीप, ... १,३,४,५,६ --बासु ; १,७-वासु जरिं मदादिक सलभ सब।

```
७।११७।२ तब भव मृत भेद् भ्रम नासा । ... १,१,१,४,७-मेद भ्रम ; ६-
                                        देह भ्रम
७।११७।४ तब सेाइ दुद्धि पाइ उँजियारा । ... १, २, ३,४,६,५-उँ विवारा...
                                       निबद्रारा ; ७--उजियारी ...
         जर यह बैढि प्रंथि निरुधारा।
                                        निब्बारी
 जारराज्य क्रारन अथि पाय जैँ सोई । ... १,२,३,४,६,७-सोई ; ६-केाई
 ा११७ द कल वल खुब करि जाहिँ समीपा । १,२,३-जाहिँ; ४,५,६,७-जाह
 ७।११७।६ होइ बुद्धि जै। परम स्वयानी । ... १,२,३,४,६,७-स्वानी "जानी,
                                           ६-सयाने जाने
               ... जानी ।
७।११७।१० औं तेहि विम खुकि नहिं वाची ।... १,२,३,४,५,७-विम बुद्धि ; ६--
                                        बुक्ति विम
७।११७।१२ ते हिं देहिँ कपाड उचारी। ... १,२,३,४,५,७-ते ; ६-तेहि
७।११७।१६ तेहि विधि दीप की बार बहारी। ... १,२,३,४,५,७-बार ; ६-करै
   ७।११८ तब फिरि जीव विविधि विधि, ... १,१,३,४,५,७-विविधि विधि ।
                                    ... ६-सुविविध विधि
               पावे संस्तिक्लेस।
   ७।११८ कहत कठिन समुभत कठिन, ... १,२,५—शाघत ; ३, ४, ६, ७−
                                       साधन ; १, २, ३, ४,५,७-जीं ;
               साधत कठिन अनेक।
                                      ६-ज्यौं
          हाइ धुनाचर न्याय औँ,
               पुनि प्रत्यूह अनेक।
                                    .. १,२,३,४,५,६-पंथ ; ७-क पंथ
 ७।११८।१ ज्ञान पंथ कुपान के बारा ।
 ७।११८।४ राम मजत सेाइ मुकुति गेासाई । ... १, १, ४, ५, ६-मजन ; ३-
                                         भजन : ७-भगति
 ७।११६।५ प्रचल अविद्या तम मिटि जाई। ... १, २, ३, ४, ५,७-प्रवल ; ६-
                                         ग्रवस
७।११९१२ ब्रुगम उपाय पाइवे केरे । "भट भेरे । १,२,३,४,५,७-केरे "मेरे ; ६-
                                         केरा मेरा
 ७।११६।१९ अस विचारि जोइ कर सतसंगा। ... १,२,३,४,६-जाइ ; ७-जेइ ;
                                          (ओ)
```

... १, २, ३, ४, ४, ७-कावृहिँ ५-७।१२० कथा सुधा मिय काढहि, काढिये भगति मधुरता जाहि । ७।१२०।६ कहरू कवन अप परम कराळा । ... १,२,३,४,५,७-कराला ; ६-७।१२०।१० ज्ञान विराग भगति सुभ देनी। ... १,२,५-सुम , ३,४,६,७-सुख शंश्राहर होहि विषय रतंमंद 'द तर। ... १,२,३,४,५,७-होहि ; ६-दे।इ ७।१२०।१२ काचु किरिच बदले ते तेही। ... १, १, ४, ५, ७-ते; १-ते ; ६-जिमि ७।१२०।१३ संत मिलन सम मुख अवा नाहीं।... १,२,३,४,६,६-सग ; ७--कळु ७।१२०।१६ मूर्ज तरू सम संत कृपाला । ... १,२,३,४,५-भूजं तरू निति ; परहित निति सह बिपति विद्याला । ६,७-भूरज तरू ; ३,६-निद्ध ; ७-निज ७११०१२० दृष्ट उद्य जग अनर्थ हेत्। ... १,२,३,५,७-उदयः, ४,६-हृदयः, १, २,७-अनरय ; ६-आरत ; ३,४,५-आरति ७।१२०।२६ मोह निसा प्रिय ज्ञान भानु गत । ... १,२,३,४,५,७-रत ; ६-मत ७।१२०।रद जिन्ह ते दुख पावहिँ सब लोगा ।.. १,२,३,४,५,७-जिन्ह ते ; ६-जेहिते: (जिहिते) णीररारि तिमह ते पुनि उपकाह वहु स्ला ।... १, २, ३, ४, ५-तिम्ह ते ; ६-तेहि ते , ७-जेहि ते ७।१२०।१५ अहंकार अति दुखद उमरुचा । ... १, २, ३, ४, ५-इमब्आ ; ७--दंभ कपट मद मान नेहरुआ। डहब्झा; ६-इकब्झा; १,२,३-नेहरुआ ; ४,५,६,७-नहरुआ ७।१२१ नेम धर्म ग्राचार तप, .. १,२.३,४,५,-जान ; ७-जागः कान जरु जप दान। १, २, ३ ४, ५-केाटिन्ह ; ६-मेषज पुनि को दिन्ह नहि, के।ढिक : ७-के।ढिइ

राग जाहि इरिजान ।

```
७।१२१।१ एहि विधि सकल बीव जारा रेगाी।... १,२,३,४,५,७-बग ; ६-बढ़
 ७।१२१।२ मानस राग कहाक मैं गाप ।
                                        १,२,३,४,५,६-गाए; ७-गाई ***
          इक्टिंसन के लखि बिरलेन्ड पाए। पाई; १,२,३,४,५-इहिं;
                                         ६-हाहि; ७-है; (हाहिं)
 ७।१२१।६ सद् गुर बैद बचन विस्वासा ।
                                    ... १,२,३,४,५,६-वेद ; ७-वेद
 धाररशा७ अनुपान अदा मतिपूरी।
                                     ... १,२,३,४,५,७-मविपूरी ; ६-
                                         श्रति करी
 ७।१२१।८ एहि विधि अलेहि सी रेाग नसाही । १,१-मलेहि से रेाग ; ४,५,६-
                                         मलेही रागः ७-भलेहि करागः
                                         २-भतेहिं राग
७।१२१।१८ अंबकाद वह रविद्धि नसावै।
                                     ... १, २, ३, ४, ५,७-रविद्धि , ६-
                                         सिविड
   ७।१२२ बिनु इरि मजन न भव तरिश्च,
                                     ... १,२,३-तरिम ; ४,५,७-तरिय ;
               येह सिद्धांत अपेल ।
                                         ६-तरहिं
 ७!१२१।३ मोहि से सब पर मनता जाहीं।
                                     .. १.२,३,४,५,६-मोहि से ; ७-
                                         माहिते ; (माते)
   ७।१२३ चरित सिंधु रघुनायक,
                                     ... १, २, ३, ४, ५-रघुनायक ; ७-
               थाइ कि पाने केाई
                                        रघुनाय कर ; ६-रघुनीर के
 ७।१२३।१ सुमिरि राम के गुन गन नाना ।
                                     ... १,२ ३,४,५,६-के ; ७-कर
                                     ... १,२,३,४,५,७-वेार; ६-ताप;
   ७।१२४ जासु नाम भव मेषज,
               इरन घोर त्रय स्ल।
                                        १,२-मोहि पर सदा रही राम ;
         से। कुपाल मोहि तो पर,
                                        ३,४,५,६-मेरि तोहि पर सदा
               सदा रही अनुकृत ॥
                                        रहड् ; ७-मम तुम्ह पर सदा
                                        रह⊈
 ७१११३ मेाह जबधि बाहित तुम्ह भए। ..क्प १,२,३,४,५-भए "दए; ६,७-
                                         मयेक • दयेक
 ७।११४।४ में। पहिँ हे।इ न प्रति उपकारा । ... १, २, ३, ४, ६, ५, ६, ७-पहिँ ;
```

( 97 )

```
७१११४।७ कहा कविन्ह परि कहे न जाना। ... १,२,३-परि; ४,५,७-पै;
```

७।१२४।⊏ पर दुख द्रवहिँ संत सुयुनीता । ... १,१,७—संत सुयुनीता ; ३,४,५, ६—सुसंत युनीता

७।११६।४ सोइ कवि केविद सोइ रनधीरा । ... १,२,६-सोइ "सोइ ; ३,४,६, ७-साः सो

७।१२६।५ धन्य देस स्ता जह दुरसरी। .. १,२,३,४,५-देस सा जह ; ६, ७-सा देस जहाँ। (सुदेस बहाँ)

७११६१७ धन्य पुन्य रत मति स्तेष्ट्र पाकी। .. १, २, ३, ४, ५, ७-सेष्ट्र ; २-जाकी ; ६-से।

७।१२७।४ यह न कहिच सठही द्व सीलहि।... १,२,३,४,५,७-कहिय सठही ; ६-कहीजे सठ

७।१२७।६ राम कथा के तेह अभिकारी । ... १,२-तेह ; ३,४,६,६,७-ते

७।१२८ राम चरन रित जा खह, ... १,२,३,४-चइ; ६,७-चहै; ग्रथवाँ पद निर्वानः। ५-चहैं; १,२,३,५-करी; ४,

भाव सहित से। येहि कया, ... ७-करै ; ६ करहि करी भवन पुट पान।

७१२८।१ कलि मल समिन मनोमल इरनी 1... १, २, ३, ४, ५, ७-समिन ; ६--इरनि

७)१२८)३ रखुपति भगति केर पंथाना । ... १,२,३,४,५,६-पंथाना ; ७-पथ नाना

७।१२८।४ अति इरिकृपा जाहि पर होई। ... १, २, ३, ४, ५, ७-जाहि ; ६- जासु

७।१२८।५ मन कामना तिदि नर पाया । · · १,२,३,४,६-पावा · · गावा ; .....गावा ७-पावे · · गावे

७११२८७ द्वनि सब कथा इदय ऋति भाई । ... १,१,३,४,५,७-सब ; ६-सुप

## मामस-पाठमेद ( स्तर कांट )

७।१२६ ताहि अजिल्ला मन ताल कुटिलाई ।... १,२-भाजिला ; ३, ६-भजहि; ४,५,७-मिवय

... १,२,३,४,५-भी रहवर;६,७-भी ७।१३० दावन श्रविद्या पंच जनित, विकार श्री रञ्जबर हरे।

रघुपवि

७।१३० तिमि रचुनाय निरंतर, "१,२,३,५,७-रचुनाय निरंतर प्रिय लागहु माहि राम। ६-रघुवंश निरंतरहिं

रामचरितमानस की कुछ प्रयोशियाँ का किन्हीं प्रामाखिक प्रतियों में नहीं मिलती उनका संकेत इस प्रकार है—

### वाल कांट

११७३१४ सुनत दिवन के बचन भवानी । बाली गूड़ मनेश्वर बानी ।

भा॰ १,२,३,४,७,८—में है ; ६—में नहीं है
११२३६१६ चले सकल गृह काज विसारी । बाल जुवान जरठ नर नारी ।

भा॰ १,२,३,४,७,८—में है ; ६—में नहीं है
११२६१।७ रही मुझन भरि जय जय बानी । चनुष मंग धुनि जात न जानी ।

भा॰ १,२,३,४,७,८—में है ; ६—में नहीं है
११२६३१६ सुनत जुगल कर माल उठाई । प्रेम विवस पहिराय न जाई ।

भा॰ १,२,३,४,७,८—में है ; ६—में नहीं है
११२८१।७ देव एक गुन चनुष हमारे । नव गुन परम पुनीत तुम्हारे ।

भा॰ १,२,३,४,७,८—में है ; ६—में नहीं है
११३२४।२ जाह न बरनि मनोहर जारी । जो उपमा कहु कहीं सो बोरो ।

ाम सीय सुदर प्रतिष्ठाहीं। जगमगाति मनि खंभन्ह माहीं।
भा॰ १,२,३,४,५,७,८-में है। ६-में नहीं है

### श्रयोध्या कांद्र

२।१।२ सकल सकत मूरति नरनाहू। राम सुजस सुनि ऋतिहि उद्घाहू।

भा॰ २,३,४,५,६,७-में है; द्र-में नहीं है
२।४ ३ प्रमुदित माहि कहेउ गुर आजू। रामहि राय दें खुबराजू।

भा॰ २,३,४,५,६,७-में है; द्र-में नहीं है
२।७।६ बार बार गनपतिहि निहोरा। कीने सफल मनोरय मारा।
के आगे ७-में है; भा॰ २,३,४,५,६,८-में नहीं है

```
श्रश्य कीन्हिस कठिन पहाइ अपाठ । फिरि न नवइ विमि उकढि अकाठ ।
                                         मा॰ २,३,६-में है ; ७-में नहीं है
 २।२८।५ गयेउ सहिम नहिँ कल्ल कहि भाषा । जनु संबान बन भापटेड लावा ।
                                   भा • १.३.४.५ = में है : ६.७-में नहीं है
 २।५६।६ वह विधि विलिप चरन खपटानी । परम अभागिनि आपुहि जानी ।
                                   शा । २,३,४,५,७,८-में है ; ६-में नहीं है
 २|६३|७ अस कहि सिय रघुपति पद लागी । बोली बचन प्रेम रस पागी ।
         के बागे ७-में है : मा० २,३,४,६,६,८-में नहीं है
 २।८७।४ सहब सनेह बिबस रघुराई । पूँछी कुसस निकट बैठाई ।
                                  भा • १,१,४,६,७-में है ; ८-में नहीं है
२।१७२।७ तीनि काल तिभ्रवन बगमाहीं । भूरि भाग दसरय सम नाहीं ।
         के आगे ७-में है : २,३,४,५,६,८-में नहीं है
                                  । राम सनेह सुधा जन पागे।
राश्याश ...
         लोग बियाग विषम विष दागे।
                                भा० २,३,४,५,६,७-में है: द-में नहीं है
२।१८४।७ केहि न भाव सिय लिखमन राम् । सब कहँ प्रिय हिय सदा सकाम् ।
         के आगे ७-में है ; भा॰ २,३,४,६,६-में नहीं है
२।२०१।६ निद्दि आपु सराहि निषादहिं। की कहि सकह विमोह विषादहिं।
                                मा० २,३,४,५,६,८-में है; ७-में नहीं है
२।२१७।२ कह गुर बादि खोस बल खाँडू। इहाँ कपट करि दे।इस भाँडू।
                                 भा० २,१,४,६,७-में है, द-में नहीं है
२।२२४।२ भरतहि वहित समान उचाह । मिलिइहिँ राम मिटिहि दुख दाह ।
                                 मा॰ ३,४,५,७,८-में है: २,६-में नहीं है
                                  । भारप तजहिं बुध सरवब जाता ।
2174412 ...
         हुम्ह कानन गयनह दोड भाई । फेरिय लघन सीय रखराई ।
         सुनि सुक्चन इरवे दोड भाता ।
                               मा॰ २,१,४,५,६,७-में है; द-में नहीं है
```

श्राह्म ... ... । जनु महि करति जनक पहुनाई।

तब सब लेगा नहाइ नहाई। ... ... ।

भा॰ २,३,४,५,६,७-में है; द्र-में नहीं है

श्राह्ण ... ... । रिषि घरि घीर जनक पहिँ आए।

राम बचन गुर चपिं सुनाए। ... ... ।

भा॰ २,३,४,५,६,७-में है; द्र-में नहीं है

श्राह्ण श्राह्म सुनाय समीपा। सनमाने सब रिषकुल दीपा।

भा॰ ३,४,५,७,द्र-में है; २,६-में नहीं है

श्राह्ण भरत रहनि समुफानि करत्ती। भगति विरति गुन विमल विभ्ती।

मा॰ ३,४,५,७,द्र-में है; २,६-में नहीं है

#### आरण्य कांड

[ इस कांड में काशिराज की प्रति में बहुत से ऐसे श्रंश हैं जो अन्य किसी प्रामाखिक प्रति में नहीं मिलते | उनके लिये देखिए नागरीप्रचारिक्यी पांत्रका सं• १९६८ श्रंक ३ ए० २३३—२४० ]

१।४० दीप सिखा सम जुनित तन मन जिन होसि पतंग।
भजिह राम तिज काम मद करिह सदा सतसँग।।
भा• १, २, ३, ४,५,६-में है; ७-में नहीं है

## किब्बिया कांड

४।२५।१ तब मिलि कहाई परसपर बाता । विनु सुधि लए करव का आता । भा० १,२,३,४,६,६—में है; ७—में नहीं है

४)२५/६ पुनि पुनि आंगद कह सब पाहीँ। मरन भएउ कछु संसय नाहीँ। आंगद बचन सुनत कपि बीरा। बोलि न सकहिँ नयन वह नीरा। छन एक सोच मगन होइ रहे। पुनि अस बचन कहत सब भए। हम सीता के सुचि लीन्दे बिना। नहिँ जैदेँ जुवराज प्रवीना। भा० १,३,३,४,६,4–में है; ७–में नहीं है ४।२६।३ आजु सबहि कहुँ भक्तन करऊँ। दिन बहु चति उ अहार बिनु मरऊँ। कबहुँ न मिलै भर उदर बहारा ! ब्राजु दीन्ह बिधि एकहिँ बारा । आ॰ १,२,३,४,६,६—में है, ७—में नहीं है ४।२६।६ कपि सब उठे गीध कहँ देखी। जामवंत सन सोच बिसेखी। भा॰ १,२,३,४,६,६—में है; ७—में नहीं है

### लंका कांड

लव निमेष परवान जुग बरष कलप सर चंड। भजिस न मन तेहि रामकहुँ कालु जासु केदंड। मा॰ १,२,५,६-में यह दोहा स्त्रोक के पहले हैं ; ३,४,७-में स्त्रोक के बाद है ६।१५ अस बिचारि सुनु प्रानपति प्रभु बन बयब बिहाइ। प्रीति करहु रघुबीर पद मम श्रहिवात न जाइ। भा॰ १,२,३,४,६,७-में है; ६-में नहीं है ६।३४ केाटिन्ह मेघनाद सम ब्रुभट उठे हरषाइ । भापटिहाँ टरै न कपि चरन पुनि बैढहिँ सिर नाइ। भा॰ १,२,३,४,५,७-में है : ६-में नहीं है ६।३८।७ हरषित राम चरन सिर नावहिं। गहि गिरि सिखर बीर सब बावहिं। भा • १,२,३,४,६-में है : ६,७-में नहीं है ६।७०।७ परे भूमि जिमि नभ ते भूधर । हेठ दाबि कपि भाख निसाचर । भा • १,२,३,४,५-में है ; ६,७-में नहीं है ६।७४।६ मारेह तेहि बल बुद्धि उपाई । जेहि छीजै निस्चिर सुनु भाई । भा॰ १,२,३,४,५-में है ; ६,७-में नहीं है ६।७५।१ जाइ कपिन्ह सा देखा वैसा । ब्राहुति देत किंपर ऋक मै सा ।

भा० १,२,३,४,५-में है; ६,७-में नहीं है
६|८८|४ चंचल तुरग मने।हर चारी | अबर ग्रमर मन सम गति कारी |
भाग १,२,३,४,५-में है : ६,७-में नहीं है

६।११९ जह जह क्रपासिष्ठ वन कीन्द्र वास विभाग । सकल देखाए जानकिहि कहे सवन्दि के नाम । भा• १,२,३,४,६—में है ; ७—में नहीं है

## उत्तर कांट

७।२६।५ काल कराल क्याल खग राजहि। नमत राम अकाम ममता जहि। लाभ मेह मृग जूथ किरातहि। मनसिब करि हरिजन सुखदातहि। भा• १,२,३,५,५,७-में है; ६-में नहीं है

७।१२५ गिरिजा संत समागम सम न लाम कल्लु आन । विनु हरि कुरा न होइ से गावहिँ वेद पुरान । भा० १,३,३,४.५-में है; ६,७-में नहीं है

राभचरितमानस के पाठमेद का मृक्ष सहम वा संतिम स्वरूप, आधारमूत मानी गई इन्हीं दस पोशियों को लेकर चता है। सार्वे कांडों के पाठ-भेद के संकेत इस प्रकार समाप्त होते हैं। पर इन कह निर्देश किए गर स्थलों से पाठ-भेद का अध्ययन समाप्त नहीं हो जाता, कारया कि जिन स्थलों में सभी ( आधारभूत ) पोथियों का पाठैक्य है वे इस सुची में नहीं आ सके हैं और वे मारके के पाठ हो सकते हैं। ये तो रामचरितमानस के परस्तने के कक चावल मात्र हैं। शब्द रामचरितमानस का नमुना तो एक यहापर्वक-विंद विसर्ग तक-संशोधित प्रति ही हो सकती है। ऐसी संशोधित प्रतियों का निकलना अब अत्यंत आवश्यक है और इसके लिये संगठित प्रयक्त होना चाहिए। रामचरितमानस हिंदी पढी लिखी जनता का नैतिक भोजन बन गया है। प्रति वर्ष-नई फसल की नाई -इसके नबीन शुद्ध, उत्तम पर सुलभ संस्करणों का निकलना बढ़ती हुई जनता की माँग की पूर्ति के लिये निर्तात आवश्यक है। जब तक यह नहीं होता हिंदी के हिमायतियों के लिये कलंक की. हिंदी प्रकाशकों के लिये निंदा की और हिंदी जनता के लिये दर्भाग्य को बात समझनी चाहिए। तब तक शावण 'शुका सप्तमी' वा 'श्यामा तीज' के दिन चित्र पर माला फुल सजा कर कोई जलसा कर लेना. कुछ रो गा लेना अपनी इदयहीनता तथा विचारशस्यता के विज्ञापन के क्यतिरिक्त और कोई क्यर्थ नहीं रखता ।

१-देखिए, इस सेख का ए॰ =

२-- लेखक ने रामचरितमानस का वर्षांगीया अध्ययन करते हुए चौपाइयों के प्रत्येक चरण और इंद, सेरठा, दोहा की प्रत्येक पंक्ति का एक वर्णानुकम-केश्य तैयार किया है। इस आशा करते हैं कि अधिकारी प्रकाशक इसके लिये उत्साह दिखाएँगे।

## रपुनायक्षण कीताँ रो

( वंपानक-नी महतानचंद खरिह, विचारद )

विंगव-माण के महाकवि गंझ (मनसाराम) का वह प्रसिद्ध मंब १८८३ वि० में जिला गया था। इसमें रामचंद्रजी की कथा का बढ़ा कवित्य-पूर्व वर्षान है और वह डिंगल-माण का कर्त्य प्रामाखिक रीविमंग भी है। खंबों का दिंदी में राज्यार्थ और माणार्थ भी दिया गया है। कार्रम में पुरोहित हरिनारायक शर्मा, बी० ए०, विचामूबक की विक्षी हुई महस्वपूर्ध भूमिका है। प्रश्व-संक्या ३६०, सजिक्द, मूक्य २)।

मार्डे जी दड़ी बहुद प्रसिद्ध बीर सेवा मन्दिर स्यान ति के माचीन इतिहा न इस पुस्तक मंह। लेसक पादरम ारंभ में शिवन' व्यक्त वेस, पसरे भाग